## खर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी

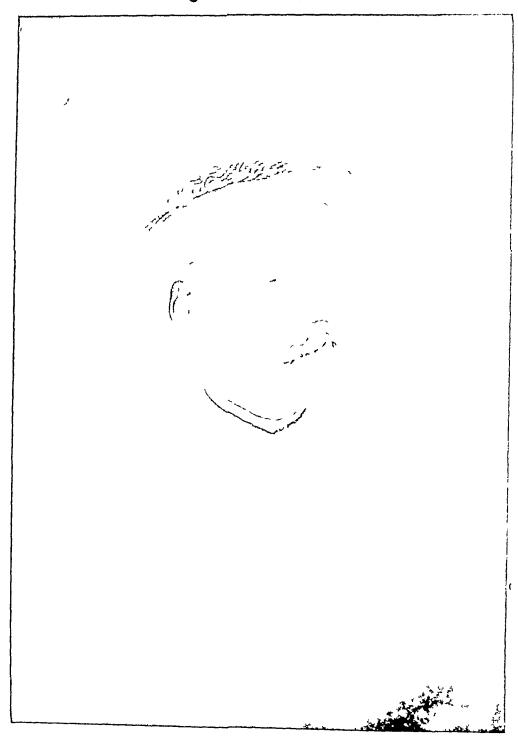

जन्म वि स. १९२१, मार्ग वदि ६

स्वर्गवास वि स १९८४, पोप सुदि ६

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला



प्रबन्धचिन्तामणिग्रन्थसम्बद्ध

पुरातन प्रबन्धसंग्रह

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

जैन आगमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक – इत्यादि विविधविषयगुनिकत प्राकृत, सस्कृत, अपश्रद्धा, प्राचीनगृजिर, राजस्थानी आदि भाषानियद बहु उपयुक्त पुरातनवाद्धाय तथा नवीन संशोधनारमक साहित्यप्रकाशिनी जैन प्रन्थाविष्ठ ।

करुकत्तानिवासी सर्गस्य श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी की पुण्यस्पृतिनिमित्त तत्सुपुत्र श्रीमान् वहादुरसिंहजी सिंघी कर्तृक

सस्यापित तथा प्रकाशित

सम्पादक तथा सञ्जालक

## जिनविजय मुनि

### अधिष्ठाता - सिंघी जैन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन

सम्मान्य समासद-माण्टारकर प्राच्यिवद्या सशोधन मन्दिर पूना, तथा गूजरात साहित्यसभा अहमदाबाद; मूतपूर्वाचार्य-गूजरात पुरातत्त्वमन्दिर अहमदाबाद, जैन बाड्मयाध्यापक विश्वमारती, शान्तिनिकेतन, सस्कृत, प्राकृत्यकृषानुभिक्षान्त्रीनगूर्जर आदि अनेकानेक प्रथ संशोधक-सम्पादक।



प्राप्तिस्थान

## संचालक-सिंघी जैन ग्रन्थमाला

भारतीनिवास, न०. १८, । सिंघीसदन, ४८, गरियाहाट रोड, अहमदाबाद (गूजरात). वालीगंज, कलकत्ता.

### प्रबन्धचिन्तामणिग्रन्थसम्बद्ध

# पुरातन प्रबन्ध संग्रह

भवन्धिचिन्तामणिप्रन्थगत प्रवन्धोंके साथ सम्बन्ध और समानता रखनेवाले अनेकानेक पुरातन प्रवन्धोंका विशिष्ट सम्रह ।

सम्पादक

जिनविजय मुनि

मूल पाठ

विशेषनामानुक्रम-पद्यानुक्रमणिकादियुक्त

प्रकाशन-कर्ता

## अधिष्ठाता - सिंघी जैन ज्ञानपीठ

कलकत्ता

# SINGHI JAINA SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF MOST IMPORTANT CANONICAL, PHILOSOPHICAL,
HISTORICAL LITERARY NARRATIVE ETC WORKS OF JAINA LITERATURE
IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRAMŠA AND OLD VERNACULAR
LANGUAGES, AND STUDIES BY COMPETENT
RESEARCH SCHOLARS

FOUNDED AND PUBLISHED

BY

ŚRĪMĀN BAHĀDUR SINGHJĪ SINGHĪ OF CALCUTTA

IN MEMORY OF HIS LATE FATHER

## ŚRĪ DĀLCANDJĪ SINGHĪ.



GENERAL EDITOR

#### JINAVIJAYA MUNI

#### adhisthātā singhī jaina jñānapītha, sāntiniketan

HONORARY MEMBER OF THE BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE OF POONA AND GUJRAT
SAHITYA SABHA OF AHMEDABAD FORMERLY PRINCIPAL OF GUJRAT PURATATIVAMANDIR

OF AHMEDABAD EDITOR OF MANY SANSKRIT PRAKRIT, PALI, APADHRAMSA,

AND OLD GUJRATI WORKS

## NUMBER 2

#### TO BE HAD FROM

## SANGĀLAKA, SINGHĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

BHARATINIVAS, ELLIS BRIDGE AHMEDABAD (GUJRAT)



SINGHI SADAN, 48 GARIYAHAT ROAD BALLYGUNGE, CALCUTTA

# PURATANA PRABANDHA SANGRAHA

A COLLECTION OF MANY OLD PRABANDHAS SIMILAR AND ANALOGOUS TO THE MATTER
IN THE PRABANDHACINTAMANI INDICES OF THE VERSES AND PROPER
NAMES A SHORT INTRODUCTION IN HINDI DESCRIBING
THE MSS AND MATERIALS USED IN PREPARING
THIS PART ALONG WITH PLATES

BY

#### JINAVIJAYA MUNI

SINGHI PROFESSOR OF JAINA CULTURE AT VISVABHĀRATĪ
SĀNTINIKETAN

#### ORIGINAL TEXT

- I. IN SANSKRIT AND PRAKRIT WITH INDICES OF THE VERSES AND PROPER NAMES.
- II. AN INDEX OF PROPER NAMES OF PRABANDHACINTAMANI

#### **PUBLISHED BY**

THE ADHIȘȚHĀTĀ-SINGHĪ JAINA JÑĀNAPĪŢHA CALCUTTA.

## प्रवन्धचिन्तामणि ग्रन्थकी प्रस्तुत आवृत्तिका संकलन ।

इस व्रन्थका संकलन और प्रकाशन निम्न प्रकार, ५ भागोंमें, पूर्ण होगा।

- (१) प्रथम भाग भिन्न भिन्न प्रतियोंके आधार पर सशोधित-विविध पाठान्तर समयेत-मूलप्रन्य, १ परिशिष्ट, मूलप्रन्य और परिशिष्टमें आये हुये सस्कृत, प्राकृत और अपअश भाषामय पद्योंकी अकारादिकमानुसार सूचि; पाठ सशोधनके छिये काममें लाई गई पुरातन प्रतियों का सचित्र वर्णन।
- (२) द्वितीय भाग. प्रवन्धिचन्तामणिगत प्रवन्धोंके साथ सम्बन्ध और समानता रखनेवाले अनेकानेक पुरातन प्रवन्धोंका संग्रह, पद्यानुक्रमसूचि, विशेष नामानुक्रम, संक्षिप्त प्रम्नावना और प्रवन्ध मग्रहोंकी मूल प्रतियोंका सचित्र परिचय ।
- (३) तृतीय भाग पहले और दूसरे भागका सपूर्ण हिंदी भापान्तर।
- प्रयन्धचिन्तामणिवर्णित व्यक्तियोंके साथ सम्यन्ध रखनेवाले शिलालेख, ताम्रपत्र, पुम्नकप्रशस्ति आदि जितने (४) चतुर्थ भाग समकालीन साधन और ऐतिहा प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनका एकत्र सप्रह और तत्परिचायक उपयुक्त विस्तृत विवेचन, प्राक्कालीन और पश्चारकालीन अन्यान्य प्रन्थोंमें उपलब्ध प्रमाणभृत प्रकरणों, उद्घेलों भौर अवतरणोंका संग्रह, कुछ शिकालेख, ताम्रपत्र और प्राचीन ताडपत्रोंके चित्र ।
- ( ५ ) पञ्चम भाग. प्रवन्धचिन्तामणिप्रथित सव वातोंका विवेचन करनेवाली विस्तृत प्रमतवना-जिसमें तत्कालीन ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय परिस्थितिका सविशेष ऊहापोह और सिंहावलोकन किया जायगा। अनेक प्राचीन मिद्दर, मूर्तिया इत्यादिके चित्र भी दिये जायँगे। क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रि

## 275525755

## THE SCHEME OF THE WORK OF PRABANDHACINTAMANI

[The work will be completed in five parts ]

- A critical Edition of the original Text in Sandant-with various readings based Part I. on the most reliable MSS., An Appendix; An alphabetical Index of all Sanskrit, Prakrit and Apabhramsa verses occurring in the text and the appendix, A short Introduction in Hindi describing the MSS. and materials used for the construction of the text along with plates.
- Part II. A collection of many old Piabandhas similar and analogous to the matter in the Prabandhacıntāmaņi, Indices of the verses, and proper names, A short Introduction in Hindi describing the MSS. and materials used in preparing this Part, along with plates
- Part III. A complete Hindi Translation of Parts I and II.
- Part IV. A collection of epigraphical records, viz. stone inscriptions, copper plates, colophons and Prasastis from the contemporary MSS., all available historical data dealing with the Persons described or referred to in the Prabandhacintāman along with a critical account in Hindi of the above, as also many plates. and A collection of authoritative references and quotations from other works.
- Part V. An elaborate general Introduction surveying the historical, geographical, social, political and religious conditions of that period, with plates.

## ॥ सिंघीजैनयन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बद्गाभिषे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । सुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशािलनी ॥
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसद्दशा धर्मकर्मपरायणाः ॥
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचिरत्रो यः सिंधीकुलप्रभाकरः ॥
बाल्य एवागतो यो हि कर्तु व्यापारिवस्तृतिम् । किलकातामद्दापुर्यो धृतधर्मार्थनिश्चयः ॥
कुशाग्रया खबुद्धौव सदृत्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं जातो कोट्यधिपो हि सः ॥
तस्य मन्नुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता शीलसोभाग्यमुषणा ॥
श्रीवहादुरसिंहाख्यः सद्धणी सुपुत्रस्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो धियां निषिः ॥
प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदीतं यदृहाङ्गणम् ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षतः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
नरेन्द्रासिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥
सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आप्तमित्तपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥
अन्येऽपि बहुवश्चास्य सन्ति खस्रादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समुद्धोऽय ततो राजेव राजते ॥

#### अन्यच-

सरखलां सदासक्तो मृत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्येष सदाचारी तिचत्रं विदुषां खलु ॥ न गर्वो नाप्यहकारो न विलासो न दुष्कृतिः । दृश्यतेऽस्य गृहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां यो विनीतः सज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्विप ॥ देश-कालिखितिज्ञोऽय विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादिसाहित्य-सस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेतवे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येष धनं घनम् ॥ गत्वा सभा-समित्यादो भृत्वाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्य प्रोत्साह्यति कर्मठान् ॥ एव धनेन देहेन ज्ञानेन ग्रुमनिष्ठया । करोत्ययं यथाशिक्त सत्कर्माणि सदाशयः ॥ अथान्यदा प्रसद्गेन स्विपतुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चद् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः परम् । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मया वरम् ॥ विचार्येव स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धास्पदस्वमित्राणां विदुषां चापि तादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंघीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठमतीष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृसत्यदम् । स्वीकर्तुं प्रार्थितोऽनेन शास्रोद्धारामिलाषिणा ॥ अस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थयौदार्यादिसद्धणेः । वशीभूयाति सुदा येन स्वीकृत तत्यदं वरम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुलकेतुना । स्विपतृश्रयसे चेषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ विद्वजनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिर नन्दित्वयं लोके जिनविजयभारती ॥

## ॥ सिंघीजैनयन्थमालासम्पाद्कप्रशस्तिः ॥

स्वित्त श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतिवश्चतः । रूपाहेलीति सन्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ सदाचार-विचाराभ्यां प्राचीननृपतः समः । श्रीमचतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥ तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूत् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलात्रणीः ॥ सृज्ञ-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्व तत्कुलजातजन्मनः ॥ पत्नी राजकुमारीति तस्याभृद् गुणसहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्साजन्यभूपिता ॥ क्षत्रियाणीप्रभापूर्णां शौर्यदीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेच जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥ सृजः किसनसिहाख्यो जातस्तयोरित प्रियः । रणमृ इति ह्यन्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥ श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिभेपज्यविद्यानां पारगामी जनित्रयः ॥ श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । स चासीद् वृद्धिसिहस्य प्रीति-श्रद्धास्पद परम् ॥ विनाथाप्रतिमप्रमणा स तत्सृतुः स्वसिन्नधा । रिक्षतः, शिक्षितः सम्यक्, कृतो जनमतानुगः ॥ दौर्भाग्यात्तिच्छशोर्वाल्ये गुरु-तातौ दिवगतौ । विमृदेन ततस्तेन त्यक्त सर्व गृहादिकम् ॥ दौर्भाग्यात्तिच्छशोर्वाल्ये गुरु-तातौ दिवगतौ । विमृदेन ततस्तेन त्यक्त सर्व गृहादिकम् ॥

#### तथा च-

परिभ्रम्याथ देशेषु ससेव्य च वहून् नरान्। दीक्षितो मुण्डितो भृत्वा कृत्वाऽऽचारान् सुदुष्करान्॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येव प्रल-नृतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नेका प्रनथा विद्वत्प्रशिसताः । ठिखिता वहवो ठेखा ऐतिहातथ्यगुम्फिताः ॥ यो वहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीपिणाम् ॥ यस्य तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहृतः सादर पुण्यपत्तनात्स्वयमन्यदा ॥ पुरे चाहम्मदावादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठ इतिख्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आचार्यत्वेन तत्रोचैनियुक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृतश्चाचे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत्पद ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्तत्सस्कृतिमधीतवान् ॥ तत आगत्य सॅलुमो राष्ट्रकार्ये च सिकयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तः येन स्वराज्यपर्वणि ॥ क्रमात्तरमाद् विनिर्मुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथम्पिते ॥ सिंघीपदयुव जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सृनुना ॥ श्रीवहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थ निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् शोधयन् जैनवास्त्रयम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंघीकुंठकेतुना । स्विपतृश्रेयसे चैपा ग्रन्थमाला प्रकारयते ॥ विद्वजनकृताल्हादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्विय लोके जिनविजयभारती ॥

उदारात्मा क्षमामूर्तिः साधुश्रेष्ठो गुणित्रियः। यो मम परमः पूज्यो गुरुवत्, शिष्यवत्सलः॥ यस्य शिक्षात्रसादेन त्राप्ता मया विशिष्टदक्। यया दृष्टो ग्रन्थराशिरीदक् पौरातनो महान्॥ सुगृहीतनाम्नस्तस्य प्रवर्तकशिरोमणेः। कान्तिविजयपादस्य पावने करपङ्कजे॥ अनन्यभक्तिभावेन विनम्रशिरसा मया। पुरातनप्रबन्धानां संग्रहोऽयं समर्प्यते॥

## पुरातनप्रबन्धसंमह्विषयानुक्रमणिका ।

|              | , , , , ,                                                                                               |                                        |                                         |                |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
|              | प्रास्ताविक ,बक्तव्य 👝 🔑 , 🗼 🚛 🔧 🗀                                                                      |                                        |                                         | -              | १-३५             |
|              | प्रास्ताविक-टिप्पनीसूचितपरिशिष्टसंग्रह                                                                  | _                                      |                                         | . ૃં.સૃદ       | ફે <b>ર</b>      |
| ,<br>0       | . विक्रमार्कप्रबन्धाः 🦸 🦸 🕌                                                                             |                                        |                                         | ر<br>د         | ر د د            |
| ~ <b>}</b> < | . विक्रमाकप्रबन्धाः 💢 🛫 🔧 😁                                                                             | •                                      |                                         | ~ 7            | ,                |
|              | §१ विक्रमार्कसत्त्वप्रवन्धः ( B )                                                                       | ****                                   | -                                       | * 7            | 2                |
|              | $\S B_R$ ), $\{ \}$                                                                                     | ****                                   | ****                                    | · · · · ·      | ~२               |
|              | $\S$ ५ वीकमद्यूतकारप्रवन्धः ( $f B$ ) ,                                                                 | ••••                                   | ••••                                    | _1119 ·        | ş                |
|              | ्र६ःस्त्रीसाहसप्रवन्धः ( B. ) ः ′                                                                       | 4000                                   | ****                                    | 4000           | "                |
|              | §७-स्त्रीचरित्रप्रवन्धः (ॄ.२. )                                                                         | ****                                   | ••••                                    | .4069          | 8                |
|              | §८ देहलक्षणत्रवन्धः ( B. ) ( केन्. `                                                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ****                                    | _0090 _        | ~ <b>ý</b> }     |
|              | §९ मिन-मनुप्रवन्धः ( B. Br ) 🦾 🕒                                                                        | ***                                    | ****                                    | •••••          | 4                |
|              | §११ विक्रमपुत्रविक्रमसेनसम्बन्धप्रवन्धः ( B G ) !                                                       | ***                                    | -                                       | <i>و</i>       | ~ , <del>,</del> |
|              | §१२ विक्रमसम्बन्धे रामसञ्यक्षयाप्रवन्धः ( B.P.G.)                                                       | P+##                                   | ****                                    | <b>., وودو</b> | 25               |
|              | §१३-त संग्रहगतं विकमञ्चतम् ·                                                                            | ****                                   | T000                                    | J1111 - ^      | 8                |
| ۶.           | §१९ सातवाहनप्रवन्धः ( P ) ()                                                                            | ••••                                   | ****                                    | 7001~          | \$2,             |
| ري           | ः 🔾   संग्रहे सातवाहनसम्बन्धि गाथावृत्तम् 🕟 🔑 🧢 🗀                                                       | ••••                                   | ****                                    | ••••           | <b>?</b> ;       |
| <b>3</b> ),  | §२० वनराजवृत्तम्. ( G. ) (                                                                              | - <mark>****</mark>                    | ••••                                    | ••••           | .23              |
|              | §२१ लालाकवृत्तम्. ( G.,)                                                                                | ****                                   | ****                                    | ****           | "                |
| À.           | §२२ मुझराजप्रवन्धः ( P)                                                                                 | 4000                                   | ****                                    | ****           | .23              |
| ξ.           | §२४ श्रीमानतुङ्गाचार्यप्रवन्धः ( B. Br. ) 🥌                                                             | ****                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 4              | .૧૬              |
|              | §२८.माघपण्डितप्रवन्धः (Br )                                                                             | ****                                   | ••••                                    | ••••           | १७               |
| <u>چ</u>     | §३१ क्रुलचन्द्रमबन्धः ( B )                                                                             | ••••                                   | ••••                                    | ****           | १८               |
|              | §३२ मइदर्शनमन्मः ( B., Br. ) '                                                                          | ****                                   | ****                                    | ••••           | १९               |
|              | §33 $\exists$ | ****                                   | 4,                                      | ****           | <b>,</b>         |
| 18           | §३४मोज-गाङ्गेययोः प्रवन्धः ( B .) े                                                                     |                                        | .,                                      | ****           | २०               |
| 721          | §३५ भोजदेव-सभटाप्रबन्धः ( B ) .                                                                         | ****                                   | ***                                     | ••••           | **               |
|              | §३६.८ संग्रहगतं भोजष्टत्तम् ···· ·· ·· ·                                                                | ,                                      | ••••                                    | **** , -       | **               |
| <b>(3</b> )  | §४७.धाराष्ट्रंसप्रवन्धः ( ₽ ) ृ ं (३                                                                    | ****                                   | ****                                    |                | २३               |
| ĮŞ.          | §४७.धाराष्ट्रंसप्रवन्धः ( <sup>B</sup> )                                                                | <b></b>                                | ****                                    | ( mm / )       | २४               |
|              |                                                                                                         |                                        |                                         |                |                  |

| •                | ( ) ( R )                                                                                                      | <b>'</b> - |                   |              |           | २४                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------|
|                  | 2 11 Addition of strated distinguishing                                                                        | ****       | •#•• <sub>1</sub> | ••••         | ****      |                      |
| १६.              | §५३ श्रीदेवाचार्यप्रवन्धः ( Br )                                                                               |            | ••••              | ****         | ****      | <b>ર</b> ષ           |
| <i>१७.</i>       | §५६ आरासणीयनेमिचैत्यप्रवन्धः (P)                                                                               | ****       | ****              | ****         | ****      | ই০                   |
|                  | §५७ फलवर्द्धितीर्थप्रवन्धः ( P Br. )                                                                           | ••••       | ****              | ****         | ****      | 38                   |
| <u> १</u> ९.     | §५८ मन्त्रिसान्त्प्रबन्धः ( В Вв. )                                                                            | ••••       | ••••              | ••••         | ****      | 2                    |
| २०,              | §५९ मन्त्रिउदयनप्रबन्धः ( P )                                                                                  | ••••       | ••••              | ••••         | ****      | ३्२                  |
| २१.              | $\S$ ६१ वसाहआभडप्रवन्धः ( $B.~B_R~P$ )                                                                         | ••••       | ••••              | 6.000        | ••••      | ३३                   |
| २२.              | §६२ मं ० सञ्जनकारितरैवततीर्थोद्धारप्रवन्धः ( P. )                                                              | ****       | ••••              | ****         | ****      | ३४                   |
| २३.              | §६३ महं आंबाकारितगिरिनारपाजप्रबन्धः ( P)                                                                       | ••••       | •••• (            | ****         | ••••      | *1                   |
| <b>~</b>         | §६४ 🗜 संग्रहे सोनलवाक्यानि                                                                                     | ••••       | ••••              | ****         | ****      | 11                   |
| c                | §६५ G. संग्रहे सिद्धराजसम्बन्धिवृत्तम्                                                                         | **** ::    | ••••              | ••••         | ****      | 34                   |
| Ç.               | ९७४ G. संग्रहे हेमचन्द्रस्रिसंवन्धिवृत्त्रस्                                                                   | ••••       | ···· (            | ••••         | ••••      | ३७                   |
| <b>R</b> 8.      | ९७९ कुमारपालसञ्यप्राप्तिप्रबन्धः ( P. )                                                                        | **** 12    | ) ·               | ••••         | ****      | "                    |
| २५.              | §८१ राणक आम्बडप्रवन्धः ( P. )                                                                                  | *****      | •••• {            | <b>e</b> ##• | ****      | ३९                   |
| २६.              | §८३ कुमारपालकारितामारिप्रवन्धः ( B 'P ')                                                                       | ****       | ••••              | ****         | ,<br>•••• | ४१                   |
| <b>R</b> ७,      | §८४ क्रमारपालदेवतीर्थयात्राप्रवन्धः ( B ) ⊆ ्र                                                                 |            | · · · ·           | ****         |           | _                    |
| २८.              | ९८६ क्रमारपालपूर्वभवप्रवन्धः ( B. )                                                                            | •••• ((    | ••••              | ••••         |           |                      |
|                  | ९८७ द्वात्रिंशद्विहारप्रतिष्ठाप्रवन्धः ( Br. )                                                                 | •••        | ****              | ****         |           | -                    |
|                  | §८८ .G संग्रहे क्रुमारपालसम्बन्धिवृत्तम्                                                                       |            | ****              | •            | ***       | <sup>11</sup><br>ઝુષ |
|                  | §१०४ अजयपालप्रवन्धः (ॄP.)                                                                                      |            | **** ~            |              | ••••      |                      |
| ,                | 89 ०६ त संग्रहणने अन्यापालकार                                                                                  |            | ••••              | ••••         | ****      | 80                   |
| ३१.              | §१०८ धर्मस्थेर्ये सज्जनदण्डपतिप्रवन्धः ( B. )                                                                  |            | _                 | ****         | ****      | 86                   |
| 3 <sub>2</sub> . | §१०९ सिचयशोवीरप्रबन्धः ( P. )                                                                                  | •••• tt t  | ••••              | ••••         | ****      | ४९                   |
| * ***<br>1       | व्याची करेकी क | ••/•       | ••••              | ••••         | ****      | **                   |
| n<br>n           | . G संग्रहे.यशोवीरोहेखः                                                                                        | ••••       | ****              | ****         | ****      | ५१                   |
| २२.              | ३११२ विमलवसातकाप्रबन्धः ( B. )                                                                                 | ***        | ****              | ****         | ••••      | "                    |
| २४.              | ९११६ छ्राणगवसहीप्रवन्धः,( B Br.)                                                                               | ****       | ****              | ****         |           | <i>५</i> २           |
| ३५,              | ९११५ वस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्धः ( B. Br. P. P.                                                                   | s. )       |                   |              |           |                      |
| J                | §१४९ P संग्रहे वस्तुपाल-तेजःपालविशेषवर्णनम्                                                                    |            | -                 | ••••         | •••• ,    | •                    |
| •                | B. संग्रहे. ,, ,, सम्बन्धिकाच्यानि.                                                                            | • • • • •  | ••••              | ••••         | ••••      | ६९                   |
|                  | ११५८ जि. संगहरातं                                                                                              | ••••       | 4000              | ****         | ••••      | 108,                 |
| 1                | §१५८ G. संग्रहगतं ,, ,, भ वृत्तम्.                                                                             | ••••       | ••••              | ••••         | ****      | ७३                   |
|                  | ं '' '' भ विश्वितस्वत्तम्                                                                                      |            |                   | •**•         | ****      | છ૮                   |
|                  | §१७७ ,, ,, वीसलदेवष्ट्रतम्,                                                                                    | ****       | ***               |              | ~         |                      |

|                                                                          |      |      | _    |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| ३६ 🖟 §१८८ विश्वासघातकविषये नन्दपुत्रप्रवन्धः ( B. )                      | **** |      | **** | **** | <b>ં</b> શે |
| ्र <b>§१८९</b> G. संग्रहे नन्दनृपोक्लेख                                  | **** | •••• | •••• | **** | ૮ર          |
| ३७, $\S$ १९० वलमीभक्कप्रवन्धः $(.P.)$                                    | •••• | •••• | **** | •••• | ८२          |
| ्रा-§१९३ G. संग्रहे वलमीभङ्गवृत्तर्म्                                    | •••• | **** | •••• | •••• | ૮ર          |
| <b>३८.</b> े §१९६ श्रीमाताप्रवन्धः                                       | **** | **** | **** | **** | <8          |
| ি § <b>१९७</b> G. संग्रहगतं श्रीमातावृत्तम्.                             | •••• | **** | **** | •••• | **          |
| <b>३९.</b>                                                               | •••• | ***  | •••• | **** | ८५          |
| ४०. §१९९ पृथ्वीराजप्रबन्धः ( $^{ m B}$ $^{ m P}$ )                       | •••• | •••• | •••• | •••• | ८६          |
| §२०१ G संग्रहे पृथ्वीराजविषयकवृत्तम्                                     |      | •••• | **** | •••• | <b>८७</b> - |
| <b>४१</b> .                                                              | •••• | **** | **** | •••• | ટડ          |
| §२०६ G संग्रहे जयचन्द्रनृपवृत्तम्                                        | •••• | •••• | •••• | •••• | ९०          |
| ४२. <sup>§</sup> २०७ वराहमिहिरयृत्तम्                                    | **** | •••• | **** | •••• | **          |
| <b>४३.</b> §२०८ नागार्जुनप्रवन्धः                                        | **** | •••• | •••• | **** | ९१          |
| ४४. §२१० पादलिप्तस्ररित्रबन्धः ( $^{ m B}$ )                             | •••• | **** | •••• | •••• | ९२          |
| §२१३ G. संग्रहे पादलिप्तसूरिवृत्तम्                                      | **** | •••• | **** | •••• | ९४          |
| ४५. §२१४ अभयदेवस्र्रिबन्धः ( ${f B}^{f E}{f B}_{f R}$ . )                | **** | •••• | **** | •• • | ९५          |
| ४६. §२१६ वाग्भटवैद्यवृत्तम्. ( <sup>G</sup> )                            | •••• | •••• | •••• | **** | ९६          |
| <b>৪७.</b> §२१९ रैवततीर्थप्रवन्धः ( $^{\mathbf{P}}$ )                    | **** | •••• | **** | •••• | ९७          |
| ४८. §२२० देव्यम्बाप्रबन्धः ( $^{ m B}$ $^{ m B_R}$ )                     | •••• | •••• | •••• | •••• | **          |
| ४९. §२२१ उज्जयन्ततीर्थात्मकरणप्रवन्धः ( ${f P}$ )                        | •••• | •••• | •••• | •••• | ९८          |
| ५०. $\S$ २२२ वज्रस्तामिकारितशृञ्जयोद्धारप्रवन्धः ( ${f P}$               | )    | •••• | •••• | •••  | ९९          |
| <b>५१.</b> $\S$ २२४ कपर्दियक्ष-जाविडप्रवन्धः $(B_{ m R})$                | **** | •**  | •••• | • •• | १००         |
| ५२. §२२५ लाखणराउलप्रवन्धः ( $^{ m B.~P}$ )                               | •••• | •••• | •••• | •••• | १०१         |
| <b>५३.</b> §२२८ चित्रकूटोत्पत्तिप्रबन्धः ( $^{\mathbf{P}}$ ) )           | **** | •••• | •••• | •••  | १०३         |
| ५४. $\S$ २२९ श्रीहरिभद्रसूरिप्रवन्धः ( $^{\mathrm{B}}$ )                 | •••  | •••• | •••• | •••• | **          |
| ५५. §२३१ सिद्धर्षिप्रवन्धः ( $^{\mathrm{B}}$ $^{\mathrm{B}\mathtt{R}}$ ) | **** | •••• | **** | **** | १०५         |
| <b>५६.</b> $\S$ २३२ ज्ञान्तिस्तवप्रवन्धः ( ${f P}$ )                     | •••• | •••• | •••• | **** | <b>७०</b> ९ |
| 4७. §२३३ न्याये यशोवर्मनृपप्रवन्धः ( B Br P.)                            | •••• | •••• | **** | ••   | **          |
| ५८. $\S$ २३४ अम्बुचीचनृपप्रबन्धः ( $f B$ . $f B$ $f B$ , $f P$ )         | •••• | •••• | •••• | •••• | १०८         |
| ५९, §२३५ विधिविषये उदाहरणम्, ( P )                                       | **** | •••• | •••• | •••• | १०९         |
| ६०. §२३६ परोपकारविषये उदाहरणम्. ( P )                                    | •••• | •••• | •••• | **** | ११०         |
| ६१. $\S$ २३७ उद्यमविषये उदाहरणम्. ( $f P$ . )                            | •••• | •••• | •••• | •••• | 43          |
|                                                                          |      |      |      |      |             |

| <b>Ę</b> ₹,     | §२३८ दानविषये उदाहरणम्. ( P)                                  | •••• | •••• | ,, ••••,         | 888   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------|
| Ęą,             | §२३९ कर्णवाराविषये उदाहरणम्. (. म. )                          | •••• | **** | , ,,,,           | * **  |
| د ّ.            | §२४० G. संग्रहगता अवशिष्टा प्रवन्धाः                          | **** | **** |                  | -११५  |
| , ১             | §२५८ परिशिष्टम्-प्रबन्धचिन्तामणिग्रुम्फितकतिपयप्रबन्धसंक्षेपः | **** | **** | .११६             | -१३४  |
| <b>-</b> ,>     | G. संज्ञक्तंग्रहस्थान्ते. पातसाहिनामाविः                      | •••• | **** |                  | १३५   |
| Ç               | P संज्ञक्तसंग्रहस्थान्त्रिमोह्रेखः                            | •••• | •••• | ****             | १३६   |
| पुरातन          | प्रबन्धसंग्रहस्य अकाराचनुक्रमेण पद्यानुक्रमणिका               |      | •    | १३८              | -१५8ે |
| <b>पुरात्</b> न | प्रबन्धसंग्रहान्तर्गतविशेषनाम्नां सूचिः                       | -    |      | . \$8 <b>4</b> - | १५५   |
| प्रकृत्ध        | चेन्तामणिय्रन्थान्तर्गत्विशेषनाम्नां सूचिः                    | ,    | ~    | ~                | १-८   |

# पुरातनप्रबन्धसङ्ग्रह

प्रास्ताविक वक्तव्य

## प्रास्ताविक वक्तव्य ।

### §१. प्रयन्धचिन्तामणिसम्बद्ध पुरातनप्रवन्धसङ्ग्रह

रातन-प्रवन्ध-सङ्ग्रह नामका यह प्रन्थ प्रवन्धचिन्तामणिके द्वितीय भागके रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है, इसिलिये इसका पूरा नाम हमने 'प्रवन्धचिन्तामणिसम्बद्ध-पुरातनप्रवन्धसङ्ग्रह' ऐसा रखा है।

प्रवन्धचिन्तामणिके सम्पादन करनेका जबसे हमने सङ्कल्प किया, तभीसे उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाली, साहित्यिक और ऐतिहासिक, सव प्रकारकी यथाप्राप्य साधन-सामग्रीके सङ्कलित करनेका प्रयत्न शुरू किया। भिन्न भिन्न प्रकारके और भिन्न भिन्न विषयके जैन प्रन्थोंका अवलोकन करते हुए, हमने देखा कि कई उपदेशात्मक और कथात्मक प्रन्थोंमे भी इस विषयकी कितनी ही सामग्री छुपी हुई पडी है। कई प्रन्थ, जिनका मुख्य विषय तो है आचारप्रतिपादक, लेकिन उनमें भी, इस प्रकारकी कुछ इतिहासोपयोगी वातें लिखी हुई माऌ्म दीं। इसलिये हमने सोचा कि यदि यह सब सामग्री, चाहे उसमें कुछ अधिक विशेषता या नवीनता न भी हो, उन उन प्रन्थोंमे से चुन चुन कर एकत्रित की जाय और उसे एक सप्रहके रूपमें प्रकट कर दी जाय, तो इस विषयके विद्वानों और विद्यार्थिओं - दोनोंको सशोधनादि कार्य करनेमें वहुत कुछ सरलता और नवीनता प्राप्त हो सकेगी। इस विचारसे प्रेरित होकर, हमने उन उन प्रन्थोंमेंसे इस सामग्रीको, एक एक करके चुनना ग्रुरू किया। हमारी पूर्व कल्पना थी कि इस सामग्रीको. प्रवन्धचिन्तामणिके परिशिष्टके रूपमें, उसी प्रन्थके अन्तमें, दे दी जायगी। छेकिन एकत्रित करते करते हमें वह सामग्री इतनी विस्तृत माछ्यम देने छगी कि जिससे उसको, प्रवन्धचिन्तामणि ही जितने वहे, अलग प्रत्थ के रूपमें, दूसरे भागके तौर पर, निकालनेका निश्चय करना पडा। उस निश्चयानुसार, प्रस्तुत द्वितीय भाग उस सामग्रीसे समलङ्कृत होता, लेकिन पाठक देखेंगे कि इसमें वह सामग्री मी नहीं है। इसमे जो सामग्री उपस्थित की जा रही हैं वह उससे भिन्न सम्रह मन्थोंमेंकी है, और वह सामग्री, अव इसके वादके मन्थमें, तीसरे भागमे, प्रकाशित होगी। ऐसा होनेमे कारण यह है कि-ज्यों ज्यों हम इस विषयमें अधिक खोज करते गये त्यों त्यों हमें कुछ और भी अधिक उपयुक्त और स्वतंत्र प्रन्थात्मक कितनीक सामग्री प्राप्त होने लगी। पाटण, पूना, भावनगर, अहमदावाट, राजकोट वगेंरह स्थानोंसे हमे कुछ ऐसे पुराने ब्रन्थ मिछ आये, जो खास कर प्रवन्धचिन्तामणि-ही-के ढंगके स्वतंत्र समहरूप माछ्म दिये, लेकिन जिनमे कर्ता वगैरहका कोई उहेख नहीं पाया गया। इनमें कोई कोई सप्रह तो वहुत पुरातन माॡम दिये-शायद प्रवन्धचिन्तामणिकी रचनासे भी पुरातन। जव हमने इन सप्रहोंका परस्पर मिलान करके देखा तो, इनमे कुछ प्रकरण तो ऐसे मिले जो एक दूसरे समहके साथ शब्दशः साम्य रखते हैं। कई प्रकरण परस्पर न्यूनाधिक वर्णनवाले माल्स दिये। कोई प्रकरण किसीमें कुछ पाठ-फेर वाला है, तो कोई किसीमें कुछ भाषा-भेद वालां है। और, कितनेएक प्रकरण एक दूसरेसे सर्वथा मित्र भी हैं और नवीन भी हैं। इनमे कोई कोई प्रकरण ऐसे भी दिखाई दिये जो प्रबन्धचिन्तामणिगत उस प्रकरणके साथ सर्वथा एकता रखते हैं। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो प्र० चिं० में तो नहीं हैं लेकिन प्रवन्धकोशमें हैं। और कोई कोई प्रकरण प्र० चिं० या प्र० को० की पूर्तिके लिये ही लिखे गये हों ऐसे माख्म देते हैं।

इस प्रकारके इन सम्रहों में से, हमने कुछ पूर्ण और कुछ अपूर्ण ऐसे समूचे ५ सम्रहों का प्रस्तुत मन्थके लिये, पृथक् तारण किया है। इनमेके प्रायः बहुतसे प्रबन्धों या प्रकरणोंका सम्बन्ध, किसी-न-किसी रूपमें प्र० विं० के साथ है। जो कुछ थोडेसे प्रकरण ऐसे भी हैं जिनका सीधा सम्बन्ध उक्त मन्थके साथ नहीं है, तथापि उनका रगढग और पुरु प्रश्ना० १ विषय-वर्णन उसी प्रकारका है। इसिलये हमने उनको भी, अलग न निकालकर उनके सजातीय प्रकरणोंके साथ, इस सग्रहमे शामिल ही रखना उपयुक्त समझा है। इनमेसे कुछ तो ऐतिहासिक प्रकरण हैं, जो, चाहे जिस दृष्टिसे महत्त्वके ही गिने जाते हैं, और कुछ लोककथात्मक हैं जिनका विशेषत्व, हमारे देशके प्राचीन सामाजिक संस्कार और लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे, अवश्य ही अनुशीलनीय है।

### §२. संग्रह ग्रन्थोंका सामान्य परिचय

पाठक देखेंगे कि, प्रस्तुत प्रन्थके, प्रथम पृष्ट पर, शिरोलेखके नीचे ही चतुष्कोण रेखाके भीतर

[ P B Br G Ps सञ्ज्ञकसङ्ग्रहग्रन्थेभ्यः सङ्गृहीतः ]

ऐसी पिक हमने लिखी है। इसका अर्थ यह है कि-इस पुरातनप्रवन्धसप्रहमें जितने प्रवन्ध या प्रकरण है, वे, जिनको हमने P B Br G Ps ऐसी सज्ञा दी है उन पुराने लिखे हुए सप्रह प्रन्थों परसे सङ्गलित किये गये है। इन संप्रहोंमें ये सब प्रकरण या प्रवन्य, उस कममें नहीं लिखे हुए हैं जिसमें हमने उन्हें यहां छपवाया है। यहां पर जो इनका कम दिया गया है वह प्रवन्धचिन्तामणिके अनुसरणके रूपमें है। प्र० चि० में जो प्रवन्ध या प्रकरण जिस कममें आया है उसी कममें हमने इन प्रकरणोंको मुद्रित किया है। यह भी ध्यानमें रहे कि ये सब प्रकरण सभी सप्रहोंमें नहीं मिछते। कोई प्रकरण किसी सप्रहमें मिछता है। एवं कोई प्रकरण एक सप्रहमें एक ढंगसे लिखा हुआ मिछता है तो दूसरे सप्रहमें दूसरे ढगसे। इस प्रकार इन ५ सप्रहोंमें परस्पर जितनी समानता है उतनी ही विभिन्नता भी है। एक हिसाबसे ये न एक-कर्नक हैं, न एक-कालिक हैं, न एक-कानिक हैं। तथापि है ये सब समान-उद्देशक और समान-विपयक। इनमें से कौन प्रकरण, किस सप्रहमें मिछता है उसका ज्ञापन करानेके लिये, प्रलेक प्रकरणके गिरोलेखके साथ, P B G आदि तत्तत् सप्रहका निर्देशक सङ्केताक्षर दे दिया है। एकाधिक सप्रहमें जो कोई प्रकरण मिछा और यदि उसमें कुछ पाठ-भेद प्राप्त हुआ तो उसे हमने या तो पाद-टिप्पनीमें उद्धत कर दिया है, या प्रचलित पंक्ति-ही-में, चतुष्कोण रेखावृत करके, प्रक्षिप्त कर दिया है। अर्थानुसन्धानका ठीक विचार कर, जहां जैसा उचित माछम दिया वहां वैसा किया गया है। § ३. संग्रह ग्रन्थोंका विद्रोष परिचय

(१) P संज्ञक संग्रह — सघके भण्डारके नामसे पहचाने जानेवाले पाटणके प्रसिद्ध जैन प्रन्थागारमेसे प्राप्त ३० पत्रोंका यह एक वहुत जीर्ण-शीर्ण प्रन्थ है। वर्तमानमे, इसकी प्राप्ति हमे, विद्याविलासी साहित्योपासक मुनिवर श्रीपुण्यविजयजीके द्वारा हुई है इसलिये इसका सकेत हमने, पाटण और पुण्यविजयजी दोनोंकी स्मृतिमे, P अक्षरसे किया है। इस प्रतिका दर्शन सबसे पहले हमको कोई सन् १९१४ – १५ में हुआ था जब हमने पाटणके उक्त भण्डारके सब प्रन्थोंका, एक एक करके, सूक्ष्म अवलोकन किया था और प्रशक्ति आदि ऐतिहासिक साधनोंके, सर्व प्रथम, टिप्पन करने ग्रुक्त किये थे। यह प्रति उस समय, उक्त भण्डारमे यों ही अनुद्धिखित-सी और अज्ञात-सी पढी थी। हमने इस पर रेपर वगैरह चढाकर और उस पर प्रवन्धसंग्रह ऐसा नाम लिख कर व्यवस्थित रूपसे रख दिया। तब हमें यह खयाल नहीं था कि भविष्यमें, किसी दिन, इस प्रवन्धसंग्रहका हमारे ही हाथसे, ऐसा समुद्धार होगा। हमें इसकी स्मृति भी नहीं रही। पीछेसे, जब हमने इस सिंघी जैन ग्रन्थमालाका प्रारम्भ किया और उसमे प्रवन्धिनतामणि-ही-को पहले हाथमें लिया तब, हमारी प्रार्थना पर उक्त मुनि श्रीपुण्यविजयजीने और और ग्रन्थोंके साथ इस सम्रहको भी भेज दिया, जिसकी ग्राप्ति हमे एक बहुमृल्य रलके जितनी ग्रीतिकर प्रतीत हुई। इस संग्रहको मुख्य रख कर ही हमने इस प्रस्तावित सम्रहका सकलन करना आरंभ किया।

इस प्रतिके कुल ३० पन्ने हैं। पहले पन्नेकी पहली पूंठी विना लिखी—कोरी रखी गई है। दूसरी पृंठीके दाहिने भागपर ३ है इंच चौडाई और ४ है इंच लंबाई वाला, जिनप्रतिमाका एक वहुरंगी चित्र आलेखित है। पाठकोंको

इस चित्रके दर्शनका प्रत्यक्ष लाभ हो इसलिये हमने, पन्नेके अतिरिक्त, चित्रकी पूरी नापका मी एक हाफ्टोन ब्लॉक अलग वनवा कर उसकी छवी इसके साथ दे दी है। तदुपरान्त, १ ले, १२ वें और अन्तिम ३० वें पन्नेकी द्वितीय पृष्ठि (पृठी ) के चित्र भी हम साथमें दे रहे हैं जिससे इस प्रतिके अक्षर, पक्ति और लिखावट आदिकी. पाठकोंको प्रत्यक्षवत्, ठीक ठीक कल्पना हो सके। प्रतिके पत्रोंकी लवाई प्रायः १२ इच और चौडाई ४ई इच है। पक्तियों और अक्षरोंका परिमाण सब पन्नोंमें एक-सा नहीं है। किसी पृष्ठ पर १३ पक्तिया, किसी पर १४. किसी पर १५ और किसी किसी पर १९-२० तक हैं। अन्तिम पृष्ठपर लिपिकर्ताने जो अपनी परिचायक पक्ति लिखी है उसे हमने प्रन्थान्तमें, पृष्ठ १३६ पर, मुद्रित कर दिया है। इस पक्तिके लेखसे मालूम होता है कि-'संबत १५२८ वें वर्षके मार्गसिर मासकी १४ - विद या सदि सो नहीं लिखा - सोमवारके दिन, कोरण्ट गळ्ळके सावदेव सरिके शिप्य सनि गुणवर्धनने, सनि उदयराजके लिये इसकी प्रतिलिपी की'। लेकिन प्रतिका साद्यन्त अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि यह पूरी प्रति मुनि गुणवर्धनकी लिखी हुई नहीं है। इसकी लिखावट दो तीन तरहकी माछ्म दे रही है। प्रथम पत्रसे लेकर १५ वें पत्रके प्रारम्भकी टो पंक्तियों तककी लिखावट किसी दूसरेके हाथकी है -और फिर उसमें भी दो तरहकी कलम माछ्म देती है- और उससे आगेकी सब लिखावट मुनि गुणवर्धनके हाथकी है। प्रतिका लेख कुछ अञ्चविश्वत और अग्रुद्धप्राय है। कहीं कहीं बुटित भी है। कई खलों पर लिपिकर्ताने अक्षरों तथा पिक्योंकी पूर्तिके लिये 'इस प्रकारकी अक्षरशून्य कोरी जगह रख छोडी है। ७ वें पन्नेकी दूसरी पृष्टि पर तो पूरी ४-५ पक्तिया ही इस प्रकार साली रखी हुई हैं। इससे दो वातें सूचित होती हैं - एक तो यह कि यह पूरी प्रति एक साथ और एक हाथसे नहीं लिखी गई, इसका प्रारम किसी दूसरेने किया और समापन किसी दूसरेके हाथसे हुआ। दूसरी वात यह है कि इसका मूल आदर्श भी कोई एक ही संप्रह न होकर जुदा जुटा टो तीन सम्रह होने चाहिए। सिवा इसके, मूल आदर्शों मेसे कोई प्रति ऐसी भी माछूम देती है जो त्रुटित या खण्डित हो । ऐसा होना यह ज्ञात कराता है कि वह प्रति तालपत्रात्मक होनी चाहिए और उसका कुछ अंश नष्ट-श्रष्ट और कोई पत्र विलुप्त हो गया होना चाहिए। तालपत्र लिखित पुरातन यन्थोंमें प्रायः ऐसा होता रहता है। उनके उद्घार स्वरूप, जो पीछेसे कागज पर प्रन्य लिखे गये, उनमे ऐसे खण्डित या ब्रुटित भागकी सचना करनेवाले अनेक रिक्त स्थान, जिस उस प्रन्थमे देखे जाते हैं। इसके उपरान्त, यह प्रति भी बहुत जीर्ण दशाको प्राप्त हो गई है और प्रायः प्रत्येक पन्नेका, वार्ये ओरका, अपरका कुछ हिस्सा, जो या तो आगसे कुछ जल गया हो या पानीसे कुछ सड गया हो, नष्ट हो रहा है। इससे हमको तत्तत् स्थलोंपर कुछ अक्षर या शब्द और भी अधिक छोड देने पडे हैं। प्रष्ट ११ १४.३४ ३५ ४१.४८.५० आदि पर जो पक्तियोंके वीच वीचमें ' अक्षरच्युत विंदुमात्र वाले पक्सा रखे गये हैं वे इसी वातके सूचक हैं। इस प्रतिका आयुष्य अब वहुत नहीं है। इसके लिखनेमें जो स्याही प्रयुक्त हुई है उसमे क्षारकी मात्रा वहुत अधिक होनेसे वह कागजको पूरी तरह खा गई हैं। जितनी दफह इसे हाथ लगाया जाता है जतनी ही दफह इसके कागजके दुकडे खिरते जाते हैं और पन्ने दृटते जाते हैं। सिर्फ प्रारम्भके ५-७ पन्ने कुछ ठीक हालतमें हैं; पिछले पन्नोंकी स्थिति उत्तरोत्तर खराव हो रही है।

#### §४. P संग्रहका आन्तर परिचय

हम ऊपर लिख आये हैं कि, प्रस्तुत प्रन्थमे प्रवन्धों या प्रकरणोंका जो क्रम दिया गया है वह मूळ सप्रहोंके क्रममें नहीं है। यहा पर हमने उनको प्र० चिं० के क्रममें मुद्रित किया है। मूळ सप्रहोंमे, वे, इससे भिन्न रूपमें, आगे पीछे, लिखे हुए हैं। प्रस्तावित सप्रहका क्रम कैसा है, और कौन प्रकरण किस पन्नेमें, कहासे प्रारंभ होता है और कहां समाप्त होता है, इसका दिग्दर्शन करानेवाली सूची नीचे दी जाती है जिससे सप्रहगत प्रवन्धक्रम, और उसका आन्तरिक परिचय भी, पाठकोंको ठीक ठीक हो जायगा।

| ${f P}$ संज्ञक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुक्रम    |                  |            |               |                | ;          | प्रस्तुत ग्रन्थमें मुद्रित- | ऋम           |
|------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|--------------|
| प्रथ-धनाम                                      |                  | पत्र       | पृति          | ष्ट्रे पत्ति   | त प्रवन्ध  | गक प्रकरणाक                 | प्रप्राक     |
| १ *पादलिप्ताचार्य प्रवन्ध                      | { प्रा॰<br>{ स॰  | 9<br>3     | २<br>. १      | 38<br>3        | •          | •                           | •            |
| <sup>।</sup> २ <sup>*</sup> रत्नश्रावक प्रवन्ध | { प्रा०<br>{ स०  | <b>a</b>   | 9<br>2        | 18<br>E        | •          | •                           | •            |
| ं ३ उज्जयन्ततीर्थआत्मकरण प्र०                  | { प्रा॰<br>{ स॰  | Ę          | ۶<br>9        | • ६<br>१२      | ४९         | § २२१                       | 96-99        |
| ४ मुञ्जराज प्रवन्ध                             | { प्रा॰<br>{ स॰  | ફ<br>છ     | <b>1</b><br>2 | ૧૨<br>દ        | Ģ          | § २२–§ २३                   | १३–१५        |
| ५ अमारिविषये क्रमारपाल प्र०                    | { प्रा०<br>{ स०  | હ          | 3             | જ              | २६         | \$८३                        | ४१–४२        |
| ६ राणकआंवड प्रवन्ध                             | { प्रा॰<br>{ स॰  | ሪ<br>ዓ     | ۹<br>٦        | હ<br>હ         | <b>२</b> ५ | <i>१८१–</i> १८ <i>१</i>     | <i>३९–४१</i> |
| ७    रामराज्योपरि कथा <sup>†</sup>             | { प्रा॰<br>{ स़॰ | <b>30</b>  | २<br>१        | ૭              | *18        | § <b>१</b> २                | 6-6          |
| ८-९ रैवततीर्थोद्धार तथा पाज प्रवन्ध            | य {म∘<br>स॰      | 30<br>30   | 9<br>2        | 90             | २२–२३      | § ६२—§६३                    | ३४           |
| १० आरासणसत्कनेमिचैल प्र०                       | { प्रा॰<br>{ स॰  | 33<br>30   | २<br>१        | ४०<br>१०       | १७         | § <b>५</b> इ                | ३०–३१        |
| ११ रैवततीर्थ प्रवन्ध                           | { प्रा॰<br>स॰    | 33<br>33   | 3             | ૭              | ४७         | § <b>२१९</b>                | ९७           |
| १२ फलवर्द्धिकातीर्थ प्रवन्ध <sup>‡</sup>       | { प्रा॰<br>{ स॰  | 33<br>33   | २<br>२        | ર<br>જ         | १८         | § <b>५</b> ७                | <b>₹</b> १   |
| १३ पृथ्वीराज प्रवन्ध                           | { प्रा°<br>{ स°  | 99<br>92   | २<br>२        | <b>८</b><br>१० | ४०         | <i>१९९–</i> § २००           | ८६–८७        |
| १४ जयचन्द् प्रवन्ध                             | { प्रा°<br>{ स°  | 38<br>38   | २<br>१        | ९<br>८         | ४१         | § २०२–§ २०५                 | 66-90        |
| १५ शत्रञ्जयोद्धार प्रवन्ध                      | { प्रा॰<br>स॰    | 3 <i>4</i> | 3             | ૮<br>૨         | ५०         | § २२२–§ २२३                 | ६०-१००       |
| १६ मंत्रियशोवीर प्रवन्ध                        | { प्रा∘<br>{ स∘  | 94<br>98   | 9             | भ<br>७         | इ२         | ११०९- <b>११</b> ०           | ४९–५१        |
| १७ सातवाहन प्रवन्ध                             | { प्रा॰<br>{ स॰  | १६<br>१६   | 3             | ૮<br>દ્        | २          | § <b>?</b>                  | 88           |
| १८ शान्तिस्तव प्रवन्ध                          | { प्रा०<br>{ स०  | १६<br>१७   | २<br>१        | ७२             | ५६         | § २३२                       | १०७          |

<sup>\*</sup> ये दोनों प्रवन्ध, राजशेखर स्रिके प्रवन्धकोशमेके हैं। पिछ्छे प्रवन्धके अन्तमे उल्लेख है कि 'रत्नश्रावकप्रवन्धो विसर्जिताः ( तः ? ) श्रीराजशेखरस्रिमिमेळधारिगच्छीयैर्विरचितः।' प्रवन्धकोशमे आ जानेसे अर्थात् ही हमने इनको प्रस्तुत प्रन्थमें स्थान देना अनावश्यक समझा।

निअउअरपूरणिम असमत्था किं च तेहिं जापिहं। सुसमत्था जे न परोवयारिणो तेह(हिं)वि न किचि॥१॥ तेह(हिं)वि न किंचि भणिए विक्रमराएण देवदेवेण। दिन्नं मायंगसयं एगा कोडी हिरण्णस्स॥२॥

र्† इस कथाके वाद, सिद्धराजकी स्तुतिविषयक निम्नलिखित सुप्रसिद्ध श्लोक लिखा हुआ है-

महालयो महायात्रा महास्थानं महासरः। यत्कृतं सिद्धराजेन कियते तन्न केनचित्॥१॥

इसके बाद वे दो तीन पिक्तया लिखी हुई हैं, जो प्रस्तुत सम्रहमे, विक्रमप्रवन्धके § १० वे प्रकरणमें हमने ( प्रष्ट ५, पिक्त १९-२३ ) दी हैं। इसमें प्रारम्भकी पिक्त 'अन्यदा एकं पण्डितं हिजं कणावचयं कुर्वाणं विक्रमादित्यः प्राह-।' इस प्रकार है, और दोनों गाथाओं में इछ योडासा पाठ-मेद भी नजर भाता है। इस प्रतिमें ये गाथाए इस प्रकार हैं—

<sup>\*†</sup> विक्रमके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, जितने प्रकरण इमको इन सप्रहोंमें मिले, उन सबको हमने, इस प्रन्थमें, 'विक्रमप्रवन्ध' ऐसा एक मुख्य शिरोलेख दे कर, उसके अवान्तर प्रकरणोंके रूपमें सङ्गलित किया है। इसलिये यह 'रामराज्योपरि कथा'वाला प्रस्तुत प्रतिमेंका प्रकरण मी, इस १ सख्यावाले मुख्य प्रवन्धके अन्तर्गत एक प्रकरण-खण्ड है। ऐसा ही आगे भी वस्तुपाल आदिके प्रवन्धमें समझना चाहिए।

<sup>‡</sup> इस प्रयन्थके वाद, एक वह श्लोक लिखा हुआ है जिसमें, सिद्धराजने देवस्रिके कथनसे सिद्धपुरमें, एक चतुर्द्वारवाले जैन मन्दिरके बनवानेका रहेख हैं। प्रस्तुत प्रन्थमें, वह श्लोक (क्रमांक ९६) पृष्ट ३० पर, मुद्रित हैं।

| १९          | शत्रञ्जय माहात्म्य प्रवन्ध∥                                       | { प्रा॰<br>{ स॰ | 30<br>20         | 3      | 38<br>3; | *३५ | § १२२–§ १४८                | ५८–६९         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|----------|-----|----------------------------|---------------|
|             | [ वस्तुपाल प्रवन्वान्तर्गत उत्तर भाग†]                            | • • •           |                  |        |          |     |                            |               |
| २०          | ऌ्णिगवसही प्रवन्ध                                                 | { प्रा॰<br>स॰   | २०<br>२०         | 3      | 30<br>38 | ×   | ×                          | ५३¶           |
| २१          | मयूर सर्प प्रवन्ध                                                 | { प्रा॰<br>स॰   | २०<br>२०         | 9<br>२ | १८<br>५  | •   | •                          | ٥             |
| २२          | मंत्रि उद्यन प्रवन्ध                                              | { प्रा॰<br>स॰   | २०<br>२१         | ۶<br>9 | ષ્<br>ઇ  | २०  | § <i>५९–</i> §६०           | ३२            |
| २३          | वसाह आभड प्रवन्ध                                                  | { प्रा॰<br>स॰   | २१<br>२१         | 9<br>२ | Ę<br>Z   | २१  | <i>६६</i> १                | ३३            |
| २४          | श्रीमाता प्रवन्ध                                                  | { प्रा॰<br>{ स॰ | २१<br>२१         | २<br>२ | २<br>२०  | ३८  | § <b>१९</b> ६              | ሪያ            |
| <b>२५</b> – | २६ तारणगढप्रासादरक्षण तथा                                         | { प्रा॰<br>स॰   | २१<br>२२         | २<br>२ | २०<br>९  | ३०  | §१०४- <u></u> १०५          | <i></i> 89–88 |
|             | अजयपाल प्रवन्ध <sup>ः</sup>                                       |                 |                  |        |          |     |                            | ,             |
| २७          | वस्तुपाल प्रबन्ध                                                  |                 |                  |        |          |     |                            |               |
|             | [१] आशराज प्रवन्घ³                                                | { प्रा॰<br>स॰   | २२<br>२२         | २<br>२ | 92<br>90 | ×   | ×                          | ५३            |
|             | [२] वस्तुपाल प्रवन्धान्तर्गत पूर्व भाग <sup>4</sup>               | { प्रा॰<br>{ स॰ | २२<br>२४         | ર<br>૨ | કદ<br>હ  | ३५  | § <i>११७–</i> § <i>१२२</i> | ५४–५८         |
|             | [३] वस्तुपाल प्रवन्घगत परिशिष्टात्मक<br>अन्तिम वर्णन <sup>8</sup> | - { प्रा॰<br>स॰ | २४<br>२५         | 9      | ७<br>३८  | "   | § <i>१४९–</i> § <i>१५७</i> | ६९–७१         |
| २८          | विधिविषयक उदाहरण                                                  | { प्रा∘<br>{ स∘ | २५<br>२६         | २<br>१ | 9        | ५९  | § २३५                      | १०९–११०       |
| 50          | स्त्रीचरित्र प्रयन्ध                                              | { प्रा॰<br>स॰   | २६<br><b>२</b> ६ | १<br>२ | ७<br>२   | 8   | <b>e</b> §                 | 8             |
|             | [ विक्रमचरित्रान्तर्गत ]                                          | •               |                  |        |          |     |                            |               |

॥ इस प्रमन्धका समावेश वस्तुपाल प्रवन्धके अन्तर्गत होता है। यह इस जगह विना किसी पूर्वसंवन्धके यों ही शुरू होता है। इसका आदि वाक्य 'श्रीशाञ्जअयमाहात्म्यं लिख्यते' ऐसा है और उसके वाद, फिर वे सव पश लिखे हैं जो इस संप्रहमें १५७ से लेकर १६५ तकके कमाकमें दिये हुए हैं। इसके बाद, उसीके आगेके § १२३ वें प्रकरणवाला वर्णन चाळ होता है जो आखिरमें § १४८ वें प्रकरणके साथ, समाप्त होता है। यह एक प्रकारसे वस्तुपालप्रवन्धका उत्तरभाग है। पूर्वभाग आगे जा कर लिखा है, जो २७ वें प्रवन्धमें मिलता है।

 $\P$  यह प्रवन्य इस P सप्रहके अतिरिक्त  $B_R$  सप्रहमें भी लिखा हुआ है, और वह कुछ जरा विस्तृत रूपमें है, इसलिये हमने प्रस्तुत प्रयमे, उसीको मुख्य स्थान दिया है और इस प्रतिवाले प्रवन्धको उसकी पाद टिप्पनीके रूपमें उद्भुत कर दिया है। -देखो पृष्ठ ५३ पर्की पहली टिप्पनी।

1 इस प्रवन्धको हमने छोड दिया है। एक तो इसका सम्बन्ध, यों ही प्रवन्धिचन्तामणिगत विषयके साथ नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि, प्रस्तुत प्रतिका वह पन्ना जिसमें यह प्रवन्ध लिखा हुआ है, एक किनारे पर इतना खिर गया है कि जिससे इसका पाठोद्धार करना सर्वथा अशक्य-सा हो गया है।

2 प्रतिमे तारणगढप्रासादरक्षणप्रवन्ध तथा अजयपालप्रवन्ध ये दोनों प्रकरण जुदा जुदा प्रवन्ध करके लिखे हैं। हमने इनको एक ही 'अजयपालप्रवन्ध' के शीर्षकके नीचे दो जुदा जुदा प्रकरणोंके रूपमें मुद्रित किये हैं।

3 'आशराजाप्रयन्थ' वस्तुपाल प्रवन्य-ही-फा आदिम भाग होनेसे हमने इसे, उसी प्रवन्धके अन्तर्गत  $\S$  १९६ वें अकवाले प्रकरणके तौर पर रख दिया है । यह प्रकरण, इस प्रतिके सिवा  $B_{\rm B}$  और  $P_{\rm S}$  संज्ञक सप्रहोंमें भी मिलता है और वह कुछ विशेष स्पष्टताबाला है इस िये हमने मुख्य स्थान उसको दे कर, इस प्रतिवाले उछेखको पाद-टिप्पनीमें प्रविष्ठ कर दिया है। –देखो, वहीं, पृष्ठ ५३ परकी तीसरी टिप्पनी।

4 इसका प्रारम्भ, § ११७ वें प्रकरणके (पृष्ठ ५४, पिक १२) "इतो व्याघ्रपञ्छीयो राणक आनाव" इस नाक्यसे होता है, और समाप्ति पूर्वोक्त शत्रुजय माहात्म्यवाठे उक्षेत्रके (पृ० ५८, पिक ११) पूर्ववृतों "तत्र यात्रार्थे यतनीयसिति।" इस नाक्यके साथ होती है।

5 यह वर्णन, पृष्ट ६९ पर मुद्रित, § १४९ वें प्रकरणके "अत्राधितनः प्रवन्धः कथनीयः ।" इस वाक्यमे प्रारंभ होता है और पृष्ट ७९ की ५ वीं पिक्तमें मिलनेवाले "[सं०] १२०८ तेजःपालो दिवं जगाम ।" इस वल्लेखके साथ समाप्त होता है ।

| ₹o         | वलभी भंगप्रबन्ध <sup>6</sup>           | { प्रा०<br>{ स० | २६<br>२७   | २<br>१   | २<br>१०        | •     | •              |      |              |
|------------|----------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------------|-------|----------------|------|--------------|
| 38         | न्यायविषयक यशोवर्भनृप प्रवन्ध          | { प्रा॰<br>{ स॰ | २७<br>२७   | 3        | ج<br>30        | ६७    | § २३२          | १०७- | <b>ે</b> ૦૦૪ |
| इंद        | लाखणराउल प्रबन्ध                       | { प्रा॰<br>{ स॰ | २७ .<br>२८ | ર<br>. ૧ | 34<br>83       | ५२    | § २२५–§ २२७    | १०१- | -१०२         |
| ३३         | चित्रक्रोत्पत्ति प्रवन्ध               | { प्रा॰<br>{ स॰ | २८<br>२८   | १<br>२   | 33<br>3        | ५३    | § २२८          |      | १०३          |
| ३४         | परोपकारविषयक उदाहरण                    | { प्रा॰<br>{ स॰ | २८<br>२८   | ર<br>૨   | 38<br>33       | ६०    | § २३६          |      | ११०          |
| ३५         | उद्यमविषयक उदाहरण                      | ∫ प्रा०<br>{ स० | २८<br>२९   | २<br>१   | १८<br>१        | ६१    | § २३७          |      | ११०          |
| ३६         | दानविषयक उदाहरण                        | { प्रा°<br>{ स° | २९<br>२९   | 3        | ئم ئ<br>يم     | ६२    | § २३८          |      | १११          |
| 30         | अम्बुचीच नृप प्रवन्ध                   | { श्रा०<br>{ स० | २९<br>२९   | ٠٩<br>٦  | ક<br>ક         | ५८    | § २३४          |      | ०८           |
| ३८         | कुमारपालराज्यप्राप्ति प्रवन्ध          | { प्रा॰<br>{ स॰ | २९<br>३०   | २<br>9   | <i>१५</i><br>४ | २४    | <i>७९–</i> {८० | ₹७–  | .३९          |
| <b>३</b> ९ | कर्णवाराविषयक उदाहरण                   | ∫ प्रा॰<br>{ स॰ | ३०<br>३०   | १<br>२   | 33<br>34       | ६३    | § २३ <b>९</b>  | १११- | .११२         |
| ४०         | सोनलवाक्यानि <sup>1</sup>              | { प्रा॰<br>{ स॰ | ३०<br>३०   | ર<br>ર   | १५<br>१५       | •     | § <i>६</i> ४   |      | ३४           |
|            | पुष्पिकालेखात्मक गाथाद्वय <sup>8</sup> |                 | • •        |          |                | • • • | •              | •••  | १३६          |
|            | ,, ,, पंक्तिद्रय <sup>°</sup>          |                 |            |          | ,              | • •   | •              | ••   | १३६          |

इस प्रकार ये ४० प्रबन्ध इस सप्रहमें संगृहीत हैं। इस सूचीके अवलोकनसे ज्ञात होता है कि प्रथमके दो प्रबन्ध, राजशेखर सूरिके प्रबन्धकोशमेसे लिख लिये गये हैं, और ३० वां प्रवन्ध, सम्भवतः मेरुतुङ्ग सूरिके प्रबन्धचिन्तामणि प्रन्थमेंसे नकल किया हुआ है। इनके सिवा, कुमारपाल और विक्रमचरित्रके सम्बन्धवाले कुछ प्रकरण, इसमे ऐसे हैं जिनका प्रबन्धकोशगत तत्तत् प्रकरणोंके साथ बहुत घनिष्ठ साम्य दिखाई देता है। विशेष करके निम्न सूचित प्रकरण तुलना करने योग्य हैं—

|                                 | पुरातनप्रवन्धसम्रह | प्रवन्धकोश |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| क्कमारपालप्रबन्धान्तर्गत प्रकरण | § <b>८</b> ३       | १५८        |
| विक्रमचरितान्तर्गत प्रकरण       | § <b>१२</b>        | § <b> </b> |

ये प्रकरण इन दोनों संप्रहोंमे, शब्द और अर्थ दोनों प्रकारसे, प्रायः समान प्रतीत होते हैं, लेकिन हैं ये मिन्न

<sup>6</sup> यह प्रबन्ध, प्रवन्धिचन्तामणिके, पृष्ठ १०७-९ पर सुद्रित, प्रकरणांक २०२-२०३ वाले इसी नामके प्रवन्धिके साथ शब्दशः मिलता है-और बहुन करके उसी प्रन्थमेंसे यह नकल किया गया है-अत हमने इसे यहा पुन सुद्रित करना निरर्थक समझा है।

<sup>7</sup> सिद्धराज जयसिंहके इतिहासके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सोनलदेवीके ये वाक्य, जो गूजरात और सौराष्ट्रमें, लोक गीतके रूपमें ख्य प्रसिद्ध हैं और जिनके शब्दोंमें सिद्धराजके जीवनकी, घर घर गाई जानेवाली एक इतिहासानुहित्वित, कलकित कथा ओतप्रोत हो रही है, विना किसी विशेषोहेखके इस प्रतिमें, अन्तमें, लिखे हुए मिलते हैं। हमने इनको, सिद्धराजके समयके प्रकरणोंके अन्तमें, पृष्ठ ३४-पिक ३० पर, एक गौण प्रकरणके ढगसे, कमाक ६ ६४ के नीचे, सुद्दित किये हैं।

<sup>8</sup> प्रस्तुत प्रन्थके पृष्ठ १३६ पर, प्रथम जो दो प्राकृत गाथाए मुद्रित हैं, वे इस प्रतिमे, पत्र ३० की पहली पूठी (पृष्ठि=पार्श्व ) पर, सबसे नीचेकी पिक्तमें लिखी हुई हैं। पंक्तिके प्रारंभमें '×' ऐसा चिह्न दिया हुआ है जिसका अर्थ होता है, कि यह पिक्त, ऊपरकी किसी पिक्तमें लिखते लिखते छूट गई अत यहां नीचे (हांसियेमें) लिख दी गई है। छेकिन ऊपर किस जगह और कौन पिक्तमें यह लिखनी रह गई इसका सूचक कोई चिह्न इस सारे पिन्नमें कहीं हिष्टगोचर नहीं होता। इसकी विशेष मीमांसा आगे चल कर की है।

<sup>9</sup> इन दो पित्तियों में से, पहलीमें, स॰ १४३० में खर्गवास प्राप्त करनेवाले किसी सावदेव सूरिका उल्लेख है। इसका पूर्वापर क्या सम्बन्ध है सो ठीक माल्यम नहीं देता। दूसरी पंक्तिमें लिपिकर्ताका –िजसने इस प्रतिका कमसे कम उत्तरी हिस्सा लिख कर पूरा किया – समयादि सूचक निर्देश है। ये दोनों पंक्तिया भी प्रन्थान्तमें, पृष्ठ १३६ पर मुद्रित हैं।

भिन्न-कर्टक । हमारा अनुमान है, कि प्रबन्धकोशकी अपेक्षा प्रस्तुत प्रतिवाले इन प्रकरणोंकी रचना पुरांतन है । राजशेखर सूरिने शायद कुछ थोडा बहुत भाषा-सरकार करके इनको अपने प्रन्थमे सिन्नविष्ट कर लिया है । क्यों कि, प्रस्तुत सप्रहगत इन प्रकरणोंकी भाषा, अधिक लौकिक ढंगकी—परिष्कार विहीन और शिथिल खरूपमे—हैं, और प्रबन्धकोशमे वह परिष्कृत और सुिल्षष्ट रूपमें हैं । अतः, इससे यह सूचित होता है, कि राजशेखर सूरिके पहले, किसीने, इन प्रकरणोंको, किसी प्रथमाभ्यासी विद्यार्थीके पढनेके लिये, इस प्रकारकी बहुत ही सीधी-सादी भाषामें लिखा, और फिर राजशेखर सूरिने उनमें उक्त प्रकारका कुछ सशोधन-परिमार्जन किया । प्रबन्धकोशके कर्ताने अपने पहलेकी कृतियों में से ऐसे कई प्रकरण ज्यों के त्यों, अथवा कुछ थोडा फेरफार कर, अपने प्रन्थमें किस प्रकार सिम्मिलत कर लिये हैं, इसकी कुछ आलोचना हमने उस प्रन्थकी भूमिकामें की है ।

इसी प्रकार यदि, प्रस्तुत सप्रहके कुछ प्रकरणोंका मिलान, प्रबन्धिचिन्तामणिगत उन उन प्रकरणोंके साथ किया जाय तो उनमें भी कुछ ऐसी शाब्दिक और आर्थिक समानता जरूर दिखाई देगी। यद्यपि वह समानता प्रबन्ध-कोशके जितनी विपुल और विशेषरूपमें नहीं है, जिससे यह स्पष्टताके साथ निर्णीत किया जा सके कि प्र० चिं० के कर्ताने भी इस समहके कुछ प्रकरणोंका अनुसरण किया है, तथापि उसके लिये कुछ अनुमान अवश्य किया जा सकता है। प्र० चिं० प्रथित मुखराज प्रबन्ध, प्रस्तुत समहलिखित उस प्रबन्धके साथ बहुत ही सदशता रखता है। इसी तरह कुछ और और प्रबन्धोंमें भी परस्पर कितनाक साम्य दिखाई देता है। निम्न सूचित प्रकरण इस दृष्टिसे मिलान कर देखने योग्य हैं—

| प्रव <b>न्धनाम</b>      | प्र० चिं०     | प्रस्तुत प्रन्थ  |
|-------------------------|---------------|------------------|
| उद्यन प्रबन्ध           | § <b>९ ०</b>  | § ५ <b>९</b>     |
| रैवततीर्थोद्धार प्रवन्ध | · vo\$}       | § <b>६२</b>      |
| सोनलवाक्य               | <b>१०६</b>    | § <b>&amp;</b> 8 |
| अंवड प्रवन्ध            | <b>८६</b> ४   | १८१              |
| अजयपाल प्रबन्ध          | § <b>१७</b> ५ | § <b>१०</b> ४    |

इस तुल्नासे यह वात स्वित होती हैं कि-प्रस्तुत संप्रहमें कुल प्रकरण या प्रवन्ध तो ऐसे हैं जो प्रवन्धिवन्तामणि या प्रवन्धकोशमें लिखे हुए या उद्धृत किये हुए हैं, अतएव उनसे अर्वाचीन हैं, लेकिन कुल प्रकरण ऐसे हैं जो उन प्रन्थोंसे भी पुरातन हो कर, उक्त प्रन्थोंके कर्ताओंने, शायद इन्हीं परसे अपने प्रकरण गुम्फित किये हों। यह बात तभी सिद्ध हो सकती है जब इसका प्रमाणभूत कोई उल्लेख इस सप्रहमें दृष्टिगोचर होता हों। प्रस्तावित प्रन्थके पृष्ठ १३६ पर जो दो प्राकृत गाथाए मुद्रित हैं वे, इस कथनके लिये, प्रमाणभूत कही जा सकतीं हैं। ये दोनों गाथाएं, इस सप्रहके ३० वें पत्रके प्रथम पृष्ठमें, सबसे नीचेकी पंक्तिमें, हासियेमें लिखी हुई हैं। इसके प्रारममें 'x' ऐसा चिन्ह दिया हुआ है जिसका मतलब होता है कि यह पक्ति, उपर चाल् लिखानमें, लिखते समय, भूलसे छूट गई हैं जिससे इसको यहा पर हासियेमें लिखा गया है। लेकिन, उपर चाल् लिखानमें, एखते समय, भूलसे छूट गई हैं इसका सूचक कोई चिन्ह कहीं नहीं दिखाई देता। इससे यह निश्चिततया ज्ञात नहीं होता कि यह पक्ति यथार्थमें किस प्रकरणके या प्रवन्धके अन्तमें होनी चाहिए, तथापि, जैसा कि इस सप्रहकी पृष्ठवार दी हुई सूचिसे ज्ञात होता है, इस अन्तिम पत्रके प्रथम पार्थ पर कुमारपालराज्यप्राप्ति-प्रवन्ध समाप्त होता है, और उसके वाद कर्णवारा-विषयक उदाहरणभूत प्रवन्ध लिखा हुआ है। सो इस पक्तिका खान, नियमानुसार, उक्त कुमारपालराज्यप्राप्ति-प्रवन्धके अन्तमें होना चाहिए। परतु, हमारा अनुमान है कि इसका वास्तविक खान, या तो उसके आगेके कर्णवारा प्रवन्धके अतमे होना चाहिए या उसके बाद जो राणी सोनल्डेवीके वाक्यरूप १०-११ प्राकृत पद्य लिखे हुए हैं उनके अन्तमें अतमे होना चाहिए या उसके बाद जो राणी सोनल्डेवीके वाक्यरूप १०-११ प्राकृत पद्य लिखे हुए हैं उनके अन्तमें

होना चाहिए। कहीं भी हों, लेकिन है वह पंक्ति इसी संप्रहके साथ सम्बन्ध रखनेवाली, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इन गाथाओंका अर्थ है यह कि—"नागेन्द्र गच्छके आचार्य उदयप्रभ सूरिके शिष्य जिनभद्रने, मंत्री-श्वर वस्तुपालके पुत्र जयन्तिसंहके पढनेके लिये, विक्रम संवत् १२९० में, इस नाना-कथानक-प्रधान प्रवन्धावलिकी रचना की।"

इस उहेखसे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि प्रस्तुत संप्रहके लिपिकर्ताने जिन पुराने संप्रहोंमेसे ये सब प्रबन्ध नकल किये उनमे 'नाना कथानक प्रधान प्रवन्धाविल' नामका (या उसके सूचक वैसे ही किसी ओर नामका) एक समह वह भी था जिसकी रचना, मत्रीश्वर वस्तुपालके पुत्र जयन्तसिंहके पढनेके लिये, सवत् १२९० मे उदयप्रभसृरिके शिष्य जिनभद्रने की थी। जिनभद्रकी इस नाना कथानकवाली प्रवन्थावलिका स्वतंत्र अस्तित्व अभी तक और कहीं हमारे देखनेमे नहीं आया इससे यह पता नहीं लग सकता कि इस प्रवन्धावितमें सव मिलाकर कितने कथानक थे और कौन कौन विषयके थे। प्रस्तुत समहके लिपिकर्ताने, जैसा कि ऊपर दी हुई सूचिसे ज्ञात होता है, इन प्रवन्धोंको कई भिन्न भिन्न प्रन्थोंमेसे लिखा है और सो भी अस्तव्यस्त ढंगसे। इससे इसमे पुराने और नये प्रवन्धोंका एक साथ समिश्रण हो कर उनकी एक तरहसे खिचडी वन गई है, जिससे यह जानना या निश्चय करना भी कठिन-सा हो गया है कि, इसमे उक्त गाथा-कथित जिन भद्रके रचे हुए प्रवन्ध कितने और कौन कीन है, तथा उसके पीछेके कितने और कौन कौन हैं ?। तथापि भाषा और रचना गैलीका सूक्ष्मतया निरीक्षण करने पर इसमेके कितनेएक प्रकरणोंका कुछ कुछ विश्लेषण या पृथकरण किया जा सकता है। पूर्वोक्त राजदोखर सारिके रचे हुए जो पादलिप्ताचार्य और रत्नश्रावक नामके दो प्रवन्ध इसमे सगृहीत है उनकी तथा प्रवन्धचिन्तामणिमेसे नकल किये गये वलभी मंग प्रवन्धकी भाषा, और और प्रवन्धोंकी भाषासे विल्कुल अलग पड जाती है। मंत्रियशोवीर प्रवन्ध और वस्तुपाल-तेजःपाल प्रवन्ध-ये टोनों प्रकरण भी किसी दूसरेकी कृति होने चाहिए। क्यों कि इन दोनोंमे वर्णित कितनीक वस्तु-घटनाएं सवत् १२९० के पीछेकी हैं। यशोवीर प्रवन्धमे, सवत् १३१० में जलालुद्दीन सुल्तान द्वारा, मारवाड अन्तर्गत जालोरके दुर्ग सुवर्णगिरिपर किये जानेवाले आक्रमणका डहेख है, और इसी तरह, वस्तुपाल प्रवन्धमे, सवन् १३०८ मे होनेवाले मंत्री तेजपालके मरणका निर्देश है। अतः ये दोनों प्रवन्ध अर्थात् ही जिनभद्रके वाद की रचना है। इनके अतिरिक्त, और सव प्रवन्ध, यदि उक्त जिनभद्रकी कृतिरूप मान लिये जांय तो उसमे कोई वाधक प्रमाण हमे नहीं दिखाई देता।

### §५. P संग्रहके कुछ महत्त्वके प्रवन्ध

इस समहमें, कुछ प्रवन्ध, ऐतिहासिक दृष्टिसे वडे महत्त्वके हैं । पृथ्वीराजप्रबन्ध (१३), जयचन्द्रप्रवन्ध (१४), मंत्रि यशोवीरप्रबन्ध (१६), वस्तुपालतेजःपालप्रबन्ध (१९, २०, २०), मंत्रिउदयनप्रबन्ध (२२), वसाह आभडप्रबन्ध (२३), अजयपालप्रबन्ध (२५-२६) और लाखणराउलप्रवन्ध (३२) आदि प्रकरणोंमे इतिहासोपयोगी जो सामग्री मिलती है वह बहुत ही विश्वसनीय और विशेपत्ववाली है। इसका विशेप ऊहापोह करना यहां अग्रासगिक है। इस ग्रन्थके अगले भागोंमे उसका यथेष्ट अवलोकन और आलोचन आदि करनेका हमारा सकल्प है ही।

हम यहां पर, एक बात पर विद्वानोंका लक्ष्य आकर्षित करना चाहते हैं, और वह बात यह है कि इस सम्मह गत पृथ्वीराज और जयचन्द विषयक प्रवन्धोंसे हमे यह ज्ञात हो रहा है, कि चन्दकवि रचित पृथ्वीराजरासों नामक हिन्दीके सुप्रसिद्ध महाकान्यके कर्त्तृत्व और कालके विषयमें जो, कुछ पुराविद् विद्वानोंका यह मत है कि 'वह मन्थ समूचा ही बनावटी है और १७ वीं सदीके आसपासमें बना हुआ है' यह मत सर्वथा सत्य नहीं है। इस सम्महके उक्त प्रकरणोंमें जो ३-४ प्राकृत-भाषा पद्य [ पृष्ठ ८६, ८८, ८९ पर ] उद्धृत किये हुए मिलते हैं, उनका

पता हमने उक्त रासोमें लगाया है और इन ४ पद्यों से ३ पद्य, यद्यपि विकृत रूपमें लेकिन शब्दशः, उसमें हमें मिल गये हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद किन निश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुप था और वह दिल्लीश्वर हिंदुसम्राद पृथ्वीराजका समकालीन और उसका सम्मानित एवं राजकिव था। उसीने पृथ्वीराजके कीर्तिकला-पक्ता वर्णन करनेके लिये देश्य प्राकृत भाषामें एक काव्यकी रचना की थी जो पृथ्वीराजरासों ने नामसे प्रसिद्ध हुई। हम यहां पर, पृथ्वीराजरासों उपलब्ध विकृत रूपवाले इन तीनों पद्योंको, प्रस्तुत संग्रहमे प्राप्त मूलरूपके साथ साथ, उद्भुत करते हैं, जिससे पाठकोंको इनकी परिवर्तित-भाषा और पाठ-मिन्नताका प्रस्तक्ष बोध हो सकेगा।

#### मस्तुत संग्रहमें प्राप्त पद्य-पाठ।

इक्क वाणु पहनीसु जु पई कइंवासह मुक्कों, उर भितिर खडहडिउ घीर कफ्खंतिर चुक्कउ। बीअं करि संघीउं मंमइ स्मेसरनंदण!, एह सु गडि दाहिमकों खणइ खुदद सईभरिवणु। फुड छंडि न जाइ इहु लुन्भिउ वारइ पलकउ खल गुलह। नं जाणउं चंदवलिइउ किं न वि छुट्टइ इह फलह॥

-- प्रष्ट, ८६, पद्याक (२०५)

बगहु म गहि दाहिमओं रिपुरायखयंकर,
कूह मंत्रु मम ठवओं पहु जंवूय(प?)मिलि जग्गर ।
सह नामा सिफ्खवउं जह सिक्खिविउं वुज्झहं,
जंपह चंदवलिहु मज्झ परमफ्खर सुज्झह ।
पहु पहुविराय सहंभरिधणी सयंभरि सउणइ संभरिसि,
कहंवास विआस विसद्धविणु मिन्छवंधिवद्धओं मरिसि ॥
—एए वही, पदाक (२०६)

त्रिण्हि लक्ष तुपार सवल पापरीयहं जसु हय, चऊदसय मयमत्त दंति गज्ञंति महामय । बीसलक्ष पायक सफर फारक धणुद्धर, व्हृसह अरु वलु यान संख कु जाणइ तांह पर । छत्तीसलक्ष नराहिवइ विहिविनडियों हो किम भयड, जइचंद न जाणड जन्हुकइ गयड कि मूड कि धरि गयड ॥

—पृष्ठ ८८, पद्मक (२८७)

#### पृथ्वीराजरासोमें प्राप्त पद्य-पाठ।

पक वान पहुमी नरेस कैमासह मुक्यों। उर उप्पर थरहन्यों वीर कप्पंतर खुक्यों॥ वियों वान संघान हन्यों सोमेसर नंदन। गाढों किर नित्रह्यों पनिव गढ्यों संमिर धन॥ थल छोरि न जाइ अभागरों गाड्यों गुन गहि अग्गरों। इम जंपे चंदवरिद्या कहा निघट्टे इय प्रलों॥ —ससो. १४ १४९६, प्रा २३६

अगह मगह दाहिमो देव रिपुराइ पर्यंकर ।
क्रूरमंत जिन करों मिले जंवू वे जंगर ॥
मो सहनामा सुनी पह परमारथ सुन्हें ।
अपी चंद विरद्द वियों कोइ पह न बुन्हें ॥
प्रियराज सुनवि संभिर धनी इह संभिल संभारि रिस ।
केमास चलिष्ठ वसीठ विन म्लेच्छ वंघ वंघ्यों मरिस ॥
—रासो, पृष्ठ २१८२, प्रथ ४०६

असिय लप्प तोपार सजड पप्पर सायद्दल ।
सद्दस हस्ति चवसट्टि गरुस गर्जात महावल ॥
पंच कोटि पाइक सुफर पारक धनुद्धर ।
जुध जुधान वर वीर तोन वंधन सद्धनभर ॥
छत्तीस सद्दस रन नाइवौ विही क्रिम्मान ऐसो कियौ ।
जैचंद राइ कविचंद कहि उदिध नुद्धि के घर लियौ ॥
—रासो, पृष्ठ २५०२, प्रव २१६

इसमें कोई शक नहीं है कि पृथ्वीराजरासो नामका जो महाकान्य वर्तमानमें उपलब्ध है उसका बहुत वहा भाग पीछेसे बना हुआ है। उसका यह बनावटी हिस्सा इतना अधिक और विस्तृत है, और उसमें मूल रचनाका अंग्न इतना अरूप और वह भी इतनी विकृत दशामें है, कि साधारण विद्वानोंकों तो उसके बारेमें किसी प्रकारकी कल्पना करना भी कठिन है। माल्यूम पहता है कि मूल रचनाका बहुत कुछ भाग नष्ट हो गया है और जो कुछ अवशेष रहा है वह भाषाकी दृष्टिसे इतना श्रष्ट हो रहा है कि उसको खोज नीकालना साधारण कार्य नहीं है। मनभर बनावटी मोतीके देरमेंसे मुट्टीभर सच्चे मोतीयोंको खोज नीकालना जैसा दुष्कर कार्य है वैसा ही इस सवालाख स्रोक प्रमाण- थाले बनावटी पद्योंके विशाल पुजमेसे चंद किविके बनाये हुए हजार पांच सौ अस्त-व्यस्त पद्योंको ढूंढ नीकालना

कठिन कार्य है । तथापि, जिस तरह, अनुभवी परीक्षक, परिश्रम करके, लाख झूटे मोतीयोंमें से मुटीभर सचे मोतीयोंको अलग छांट सकता है उसी तरह भापाशास्त्र-मर्मज्ञ विद्वान् इन लाख वनावटी श्लोकोंमें से उन अल्पसंख्य क सचे पद्योंको भी अलग नीकाल सकता है जो वास्तवमें चन्द कविके वनाये हुए हैं।

हमने इस महाकाय प्रन्थके कुछ प्रकरण, इस दृष्टिसे, बहुत मनन करके पढे तो हमें उसमें कई प्रकारकी भापा और रचना पद्धितका आभास हुआ। भाव और भापाकी दृष्टिसे इसमें हमें कई पद्य ऐसे अलग दिखाई दिये जैसे छासमें मक्खन दिखाई पड़ता है। हमे यह भी अनुभव हुआ के काशीकी नागरी प्रचारिणी सभाकी ओरसे जो इस प्रन्थका प्रकाशन हुआ है वह भाषा-तत्त्वकी दृष्टिसे बहुत ही श्रष्ट है। उसके संपादकों तो रासोकी प्राचीन भापाका कुछ विशेष ज्ञान रहा हों ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। विना प्राञ्चत, अपश्रंश और तद्भव पुरातन देश्य भापाका गहरा ज्ञान रखते हुए इस रासोका संशोधन—संपादन करना मानों इसके श्रष्ट कलेवरको और भी अधिक श्रष्ट करना है। इस प्रन्थमें हमें कई गाथाएं दृष्टिगोचर हुई जो बहुत प्राचीन हो कर शुद्ध प्राञ्चतमें वनी हुई हैं, लेकिन वे इसमें इस प्रकार श्रष्टाकारमें छपी हुई हैं जिससे शायद ही किसी विद्वान को उनके प्राचीन होनेकी या शुद्ध प्राञ्चतमय होनेकी कल्पना हो सके। यही दशा शुद्ध संस्कृत श्रोकोंकी भी हैं। संपादक महाशयोंने, न तो मिन्न भिन्न प्रतियोंमें प्राप्त पाठान्तरोंको चुननेमें किसी प्रकारकी सावधानता रखी है, न खरे-खोटे पाठोंका पृथकरण करनेकी कोई चिन्ता की है, न कोई शब्दों या पदोंका व्यवस्थित संयोजन या विश्लेपण किया गया है न विभक्ति अथवा प्रत्यका कोई नियम ध्यानमें रखा गया है। सिर्फ 'याहशं पुस्तके दृष्टं ताहशं लिखितं मया।' वाली उक्तिका अनुसरण किया गया माल्क्स देता है।

माछ्म पडता है कि चंद कि विकी मूल कृति वहुत ही लोकप्रिय हुई और इस लिये ज्यों ज्यों समय वीतता गया त्यों त्यों उसमें पीछेसे चारण और भाट लोग अनेकानेक नये नये पद्म वनाकर मिलाते गये और उसका कलेवर वढाते गये। कण्ठानुकण्ठ प्रचार होते रहनेके कारण मूल पद्मोंकी भापामें भी वहुत कुछ परिवर्तन होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हमें चंदकी उस मूल रचनाका अस्तित्व ही विलुप्त-सा हो गया माल्हम दे रहा है। परतु, जैसा कि हमने ऊपर सूचित किया है, यदि कोई पुरातन-भापा-विद् विचक्षण विद्वान्, यथेष्ट साधन-सामग्रीके साथ पूरा परिश्रम करे तो इस कूडे-कर्कटके वडे ढेरमेसे चन्द किवके उन रक्ष्म असली पद्मोंको खोज कर नीकाल सकता है और इस तरह हिन्दी भाषाके नष्ट-श्रष्ट इस महाकाव्यका प्रामाणिक पाठोद्धार कर सकता है। नागरीप्रचारिणी सभाका कर्तव्य है कि, जिस तरह पूनाका भाण्डारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट महाभारतकी संशोधित आवृत्ति तैयार कर प्रकाशित कर रहा है, उसी तरह, वह मी हिन्दी भाषाके महाभारत समझे जानेवाले इस पृथ्वीराजरासोकी एक सपूर्ण संशोधित आवृत्ति प्रकाशित करनेका पुण्य कार्य करें।

#### § ६. (२) B संज्ञक संग्रह

 ३३ पत्रोंका अभाव है। ७५ मेसे ४२ पत्रे विद्यमान हैं। पत्रोंका नाप, प्रायः छंबाईमें १० ई इंच और चौर्डाईमें ४ ई इंच हैं। प्रत्येक पृष्ठि (पार्थ) पर १५-१५ पंक्तियां लिखी हुई हैं। अक्षर सुवाच्य और लिखान प्रायः शुद्ध है। अन्तिम भाग अप्राप्य होनेसे, यह प्रति कव लिखी गई थी इसके जाननेका कोई निश्चित साधन नहीं रहा। प्रतिकी स्थितिको देखकर अनुमानसे यह कहा जा सकता है कि कमसे कम कोई च्यार सौ वर्ष पहले की यह लिखी हुई जरूर होगी।

#### § ७. B संग्रह्का आन्तरिक परिचय

जैसा कि ऊपर सूचित किया गया है, इस संग्रहका अन्तिम भाग अनुपलन्ध होनेसे, इसका संग्रहकर्ता या संक-छनकर्ता कौन है और उसका क्या समय है इलादि वातें जाननेका कोई उपाय नहीं है। वैसे ही यह मी ठीक नहीं जाना जा सकता कि इस सम्रहमें सब मिला कर ऐसे कितने प्रवन्ध या प्रकरण संगृहीत थे। जो अन्तिम पत्र (७५ वा) विद्यमान है उसमे नीलपटवधप्रवंध [देखो प्रस्तुत प्रन्थका प्रष्ठ १९, प्रवन्धांक १०, प्रकरणांक §३३] समाप्त हुआ है और आगे फिर देवाचार्यप्रवन्ध प्रारभ हुआ है। नीलपटवधप्रवन्धका क्रमांक इसमें ६६ दिया हुआ है, लेकिन, जैसा कि आगे दी हुई सूचिसे प्रतीत होता है, उसका वास्तविक क्रमांक ७० होना चाहिए। यदि, इसके आगे लिखे हुए देवाचार्यप्रवन्धके साथ ही इस संग्रहकी समाप्ति होती हों तो, इस प्रकार इसमें कमसेकम ७१ प्रवन्धोंका संग्रह होगा। इस समहगत प्रवन्धोंका आकार-प्रकार देखनेसे हमारा अनुमान होता है कि, उपदेशतरंगिणी अन्थके कर्ता रत्नमन्दिरगणीने, महामात्य वस्तुपालके कीर्तिदान प्रवन्धोंका वर्णन करते हुए, तद्विषयक विशेष ज्ञापनके लिये जिस २४ (चतुर्विशति) प्रवन्ध अर्थात् प्रवन्धकोश नाम प्रन्थके साथ, (उसके जैसे ही विषयवाले) ७२ (द्वासप्तति) प्रवन्य और ८४ (चतुरशीति) प्रवन्य नामक जिन और दो प्रन्थोंका सूचन किया है, \* उन्हींमे से यह एक प्रन्य हों। यदि यह अनुमान सही हों तो, कमसेकम विक्रम संवत् १५०० के पहले इसका संकलन हुआ होना चाहिए। क्यों कि रत्नमन्दिर गणीके १६ वीं शताब्दीके प्रथम पादमे विद्यमान होनेके प्रमाण पाये जाते हैं । अतः उनके सूचित ७२ या ८४ प्रवन्धोंके संग्रह अवश्य ही उनके पूर्व की रचनायें होनी चाहिए। लेकिन हमारा यह अनुमान तवतक विशेष वलवान् नहीं माना जा सकता, जवतक, कहींसे इसका समर्थक और कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

§ ८. इस प्रतिमें प्रवन्धोंका संप्रह-क्रम कैसा है और हमने प्रस्तुत संग्रहमे उनको किस क्रममें मुद्रित किया है, इसका क्रमपूर्वक परिचय होनेके लिये यहां पर दोनों—लिखित और मुद्रित—सप्रहोंकी पृष्ठ-पंक्ति-आदि सूचक विस्तृत सूचि दी जाती है और उसके नीचे पाद-टिप्पनीमे जो कुछ विशेष ज्ञातव्य वस्तु माल्म दी, वह मी, सूचित कर दी गई है।

<sup>\*</sup> उपदेशतरिगणीमें यह उल्लेख इस प्रकार है—'इत्यादि श्रीवस्तुपालकीर्तिदानप्रवन्धाः शतशो यथाश्रुताः खयं वाच्याः ८४, २४, ७२ प्रवन्धेभ्यः । [ यशोविजयजैनप्रन्थमाला, वनारस, में मुद्रित प्रति, पृ० ७९ ]

<sup>ौ</sup> यद्यपि रलमन्दिर गणीने, उपदेशतरिक्षणीमें, अपना समय-सूचक कोई उल्लेख नहीं किया है, छेकिन इन्हींका बनाया हुआ एक भोजप्रवन्ध नामका प्रन्य है उसके अन्तर्म जो प्रशस्ति पद्य है उसमें, उस प्रन्यके बननेके समय आदिका निर्देश इस प्रकार किया हुआ है~

जातः श्रीग्रुरुसोमसुन्दरगुरुः श्रीमत्तपागच्छपस्तत्पादाम्बुजषट्पदी विजयते श्रीनन्दिरत्नो गणी । तच्छिप्योऽस्ति च रत्नमन्दिरगणिर्भोजप्रयन्धो नवस्तेनाऽसौ मुँनि-भूँमि-भूत-शर्राभृत् संवत्सरे निर्मितः ॥

इस पर्यापे ज्ञात होता है कि वि॰ स॰ १५१७ में रलमन्दिरगणीने भोजप्रवन्धकी रचना पूरी की थी। विवा, इसके उपदेशतरंगिणीकी वि॰ स॰ १५१९ के चैत्र शु॰ के दिनकी हस्तिलखत प्रति पूनेके, भाण्डारकर रीसचे इन्स्टीट्यूट में, सरक्षित राजकीय प्रन्थसंप्रहमें विद्यमान हैं।

| B संज्ञक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुक्रम                    |                 |                           | प्रस्तुत पुस्तकमें मुद्रित क्रम |                     |        |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|--|
| प्रवन्धनाम                                               |                 | पत्र. पृष्टि. पंक्ति      | प्रयन्धाः                       | <b>5 प्रकरणां</b> क | प्रगंक |  |
| १–७ [विनष्ट¹ ॥ १–७ ॥]                                    |                 | 000                       | •                               | •                   | •      |  |
| ८ श्रीपुंजराजस्तत्पुत्रीश्रीमातावृ-<br>त्तांतः ॥ ८ ॥     | {प्रा∘<br>स∘    | <br>७ ११२                 | •                               | •                   | ٥      |  |
| ९ वराहमिहरप्रबंधः ॥९॥                                    | { प्रा॰<br>स॰   | ८ १ १२                    | •                               | •                   | •      |  |
| १० नागार्जुनोत्पत्ति-स्तंभनकतीर्थाव-<br>तारप्रवंधः ॥ १०॥ | {प्रा∘<br>स∘    | 6 9 9<br>68 5. 5          | •                               | •                   | •      |  |
| ११ भर्तृहरोत्पत्तिप्रवंघः ॥ ११ ॥                         | { प्रा॰<br>स॰   | ८ २ १२<br>९ १ १०          | •                               | •                   | •      |  |
| १२ वैद्यवाग्भटप्रवंधः <sup>°</sup> ॥ १२ ॥                | { प्रा॰<br>स॰   | ९१ १०<br>९ २ १३           | ٥                               | •                   | •      |  |
| १३   पादलिप्तसृरिप्रवंधः ॥ १३ ॥  -                       | { प्रा॰<br>स॰   | <b>૧ ૨ ૧</b> ૨<br>૧૧ ૨. ૪ | ४४                              | §२१०- <b>§२१</b> २  | ९२–९४  |  |
| १४ मानतुंगाचार्यप्रवंधः ॥ १४ ॥                           | { प्रा॰<br>{ स॰ | 99 २ . ४<br>9२ २ . ११     | ६                               | § २४–§ २७           | १५–१६  |  |
| १५ वीरगणीप्रवंघः ॥ १५॥                                   | { प्रा॰<br>स॰   | १२ २.१२<br>               | •                               | •                   | •      |  |
| १६ अभयदेवसूरिप्रवंधः ॥ १६॥                               | { प्रा॰<br>स॰   | 8 . 5 . 8                 | ४५                              | § २१४–§ २१५         | ९५-९६  |  |

<sup>1</sup> प्रारंभके १ से ६ तकके पत्र अनुपलब्ध होनेसे, १ से ७ तकके प्रवन्ध विनष्ट हो गये हैं । ये विनष्ट प्रवन्ध किस किस विपयके ये इसके जाननेका कोई साधन नहीं है ।

#### श्रीमद्वीरगणसामिपादाः पांतु यदादरात् । कपायादिरिपुत्रातो भवेन्नागमनक्षमः ॥ १ ॥

श्रीमालं नगरं, तत्र धूमराजवंशीयो देवराजो नृपः। तत्र विणग्मुख्यः शिवनागो महाविणजः। अन्यदा श्रीधरणें-द्राराधनात् परितोषे कलिकुंडकमं सर्वेसिद्धिकरं अप्रनागकुलविषहरधरणेंद्रावाप्ततन्मंत्रगर्भ धरणेंद्रस्तोत्रं चक्रे। तद्यापि जगित विषहरम्। तस्य पूर्णलता प्रिया। तत्पुत्रो वीरः। अनेककोटिद्रव्याधिपः। पित्रा सप्त कन्याः परिणा-ियतः। ततः पितरि मृते वैराग्यान्नित्यमेव श्रीवीरवंदनाय याति। अन्यदा मार्गे संजातचौरोपद्रवेन स्वशालकगृहं गतः। तस्य माता शुद्धर्थमायाता। शालेन हास्याचौरैर्वीरविनाशे .....।

8 इस प्रवन्धकी प्रारंभकी ५-६ पंक्तियां, विनष्ट १३ वें पत्रमें विद्धप्त हैं छेकिन BR संप्रहमें भी यह प्रवन्ध उपलब्ध होता है इस छिये उसमेंसे इसकी पूर्ति हो जाती है। विद्धप्त पत्रमें, प्रारंभकी पंक्तिसे छे कर, प्रस्तुत मुद्रित सप्रह [ पृ० ९५ ] की पंक्ति १४ वींमें आये हुए 'नवाप्तानां वृक्ति' शब्द तकका पाठ चला गया है।

<sup>2</sup> यह मृत्तांत प्रवन्धिचन्तमणि गत इसी नामके प्रवन्धिके साथ [हमारी आरृत्तिके पृष्ठ १०९-११०, प्रकरणाक २०४-२०५] प्राय शब्दश मिलता हुआ है। इससे सभव है, कि इसके सप्राहकने यह प्रवन्ध उसी प्रन्थमे से नकल किया हो। सभव कहनेका कारण यह है कि इन दोनोंमें यद्यपि पाठकी समानता प्राय शब्दश मिलती हुई है, तथापि, किचत्, किंचित् प्रकारका पाठमेद भी मिलता है, और यह पाठमेद उससे कुछ भिन्न प्रकारका है जो प्रवन्धिचन्तामणिकी अन्यान्य सब प्रतियोंमें मिलता है।

<sup>3-6</sup> ये चारो प्रवध भी प्रवन्धिचन्तामणि स्थित उन्हीं नामोंके प्रवन्धोकी प्राय शब्दश नकल हैं। इनका क्रम भी वैसा ही है जैसा प्र० चि० में है। [देखो, हमारी आवृत्तिके पृष्ठाक ११८ से १३२, और प्रकरणाक §२१८ से §२२४ तक ] इनमें भी उसी प्रकारका फुछ पाठमेद मिलता है जो ऊपर वाली टिप्पनीमें स्चित किया गया है। प्र० चि० स्थित वराहमिहर प्रवन्धमें जो दो पर्य मिलते हैं [पयाक २६१-२६२] वे इस सप्रहमें नहीं हैं।

<sup>7</sup> समहका १३ वां पत्र अनुपलन्ध होनेसे इस प्रवन्धका विशेष भाग अप्राप्य है। विद्यमान १३ वें पत्रमे इस प्रवन्धकी निम्न उद्धृत पंक्तियां प्राप्त होतीं हैं—

| १७ | ऋषिदत्ताकथानकम् <sup>'</sup> ॥ १७ ॥          | { प्रा॰<br>स॰   | 38<br>38         | <del>؟</del> | ب<br>12         | •           | •                         | •             |
|----|----------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------|
| १८ | क्रमारपालपूर्वभवप्र०॥ १८॥                    | { प्रा॰<br>{ स॰ | 9<br>इ<br>१७     | ٠<br>२<br>२  | १३<br>२         | २८          | §८६                       | ४४            |
| १९ | मोरनागप्रवंघः'॥ १८*॥                         | { प्रा॰<br>स॰   | 30<br>30         | <b>२ २</b>   | ¥<br>&          | ۰           | •                         | •             |
| २० | मदनब्रह्म-जयसिंहदेवप्रीति-<br>प्रवंघः ॥ १९ ॥ | { प्रा∘<br>स∘   | 90<br>90         | २<br>२       | ફ<br>• ૧૧       | १५          | § <i>५१–</i> § <i>५</i> २ | <i>२४–२</i> ५ |
| २१ | श्रीमाताप्रवंघः ॥ २० ॥                       | { प्रा॰<br>स॰   | १८<br>१८         | २<br>१       | 18<br>15        | <b>考</b> と  | § <b>१९६</b>              | ሪሄ            |
| २२ | विमलवसतिकाप्रवंधः ॥ २१ ॥                     | { मा∘<br>स∘     | १९<br>२०         | 3            | ૧ <b>૫</b><br>દ | इइ          | §११२–११३                  | ५१–५२         |
| २३ | ऌूणिगवसहीप्रवंघः ॥ २२ ॥                      | { प्रा॰<br>स॰   | २०<br>२०         | १<br>२       | Ę               | ३४          | § <b>११४</b>              | <b>५२</b> –३  |
| २४ | भोज-गांगेयप्रबंधः [॥ २३†॥]                   | { प्रा॰<br>स॰   | २०<br>२०         | २<br>२       | 3 <i>5</i>      | <b>११</b> - | 8₹8                       | २०            |
| २५ | भोजदेव-सुभद्राप्रवंधः ॥ २४॥                  | { प्रा॰<br>स॰   | २०<br>२१         | २<br>१       | १२<br>५         | १२          | § ३५                      | २०            |
| २६ | घाराध्वंसप्रवंघः ॥ २५ ॥                      | { प्रा॰<br>{ स॰ | २१<br>२१         | 9            | 88<br>8         | १३          | S8-08 {                   | <b>२३</b> –२४ |
| २७ | सिद्धराजौदार्यप्रवंधः'।                      | { प्रा॰<br>स॰   | २१<br>२२         | २<br>१       | 99              | <b>१</b> ४  | § 86-60                   | २४            |
| २८ | देव्यम्बाप्रवंघः ॥ २५ ॥                      | { प्रा॰<br>स॰   | २२<br>२२         | 3            | २<br>९          | ४८          | § २२०                     | <i>९७-९८</i>  |
| २९ | विक्रमार्कसत्त्वप्रवंघः॥ २६॥                 | { प्रा॰<br>स॰   | २२<br>२३         | 3            | 90<br>0         | <b>₹</b> ** | § <b>१-</b> ३             | १–२           |
| ३० | दरिद्रऋयप्रवंभः ॥ २७° ॥                      | { प्रा॰<br>{ स॰ | २३<br>२३         | ۹<br>ج       | છ<br>ર          | 77          | 8 8                       | २             |
| 38 | वीकमचूतकारप्रवंधः ॥ २७ ॥                     | { प्रा॰<br>स॰   | २३<br>२४         | ર<br>૧       | ર<br>૬          | 55          | § <b>G</b>                | 7             |
| ३२ | स्त्रीसाहसप्रवंधः ॥ २८ ॥                     | { प्रा॰<br>स॰   | <b>૨</b> ૪<br>૨૪ | 9<br>2       | <b>ર</b><br>પુ  | "           | §٩                        | ₹-8           |
| ३३ | मनिमनुप्रवंधः ॥ २९ ॥                         | { प्रा॰<br>{ स॰ | <b>૨</b> ૪<br>૨૪ | ۶<br>۲       | ફ<br>૧૧         | 8           | § <b>९</b>                | હ             |
| ३४ | देहलक्षणप्रवंधः' ॥ ३० ॥                      | { प्रा॰<br>{ स॰ | २४<br>२५         | ۶<br>۹       | 99<br>. २       | "           | § <b>८</b>                | ४-५           |

<sup>1</sup> यह कथानक पौराणिक ढगका है। इसकी कथावस्तुका, प्रस्तुत सप्रहके विषयके साथ किसी प्रकारका सवध न होनेसे, हमने इसको सप्रहके अतर्भूत न रख कर, पृथक् परिविष्टके रूपमें इसी प्रस्तावनाके अन्तमें मुद्रित कर दिया है।

<sup>2</sup> यह प्रवन्घ भी अनैतिहासिक होनेसे, इसको चाछ कममें मुद्रित न कर, अपरके प्रकरणके साथ, परिविष्टके रूपमें दे दिया है।

<sup>\*</sup> प्रतिमें इस प्रवधका क्रमांक भी, गलतीसे १८ ही दिया गया है। † इस प्रवधका क्रमाक प्रतिमें लिखना रह गया है।

<sup>3</sup> प्रतिमें प्रयथका कोई नामामिधान नहीं दिया गया है। सिर्फ अतमें '॥ २४ ॥' ऐसा क्रमांक लिखा हुआ है।

<sup>4</sup> प्रतिमे इस प्रवधका भी कोई नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया, और न खतत्र प्रवन्धका सूचक कमाक ही दिया गया है। इससे प्रतिके ठेखानुसार, यह प्रकरण, इसके पूर्वके धाराष्ट्रस प्रवधके परिशिष्टके जैसा माल्लम देता है।

<sup>5</sup> इसका कमाक भी गलतीसे '॥ २५ ॥' दिया गया है । ऊपर घाराध्वसप्रवधका भी यही अक है ।

<sup>\*\*</sup> विक्रमार्क राजाके विषयके जितने प्रकरण हैं उन सबको हमने "विक्रमार्कप्रवन्धाः" इस नामके एक ही मुख्य शिरोळेखके नीचे दे दिये हैं।

<sup>6</sup> इन दोनों प्रवर्धोका भी क्रमांक एक-सा '॥ २०॥ २०॥' लिखा हुआ है।

<sup>7</sup> इस प्रवन्धके बाद वे दो पिक्तयां लिखी हुई हैं जो प्रस्तुत सप्रहके प्रष्ठ ५ पर, प्रकरण §१० वेंमें सुद्रित की हुई हैं।

# विक्रमपुत्र-विक्रमसेनसम्बन्धात्मकाः

|            | ५ अववाः-                                      |                        |                   |              |                |     |               |               |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| ક્લ        | आद्यपुत्तलिकाप्रवंधः ॥ ३१ ॥                   | { प्रा॰<br>{ स॰        | २५<br>२५          | 9.           | .92            | ,,, | § <b>११</b> ¹ | Ģ             |
| ३६         | द्वितीय ,, ,, [॥ ३२॥]                         | { प्रा॰<br>स॰          | २५<br>२५          | 3            | १२<br>१        | 53  | 2<br>33       | ઉ             |
| <b>3</b> 9 | तृतीय ,, ,, ॥३३॥                              | { प्रा॰<br>स॰          | २५<br>२६          | <del>؟</del> | 8<br>. 3       | 77  | . 55          | વ             |
| ३८         | तुर्य ,, ,, ॥३४॥                              | { प्रा॰<br>स॰          | २६<br>२७          | 3            | . પ            | "   | 4<br>55       | 9-6           |
| ३९         | विक्रमसम्बन्धे रामराज्यकथा-<br>प्रबंधः॥ ३५॥   | {प्रा∘<br>स∘           | २७<br>२७          | 9<br>2       | <b>પ્</b><br>દ | "   | § <b>१</b> २  | ८-९           |
| ४०         | विश्वासघातकविषये नन्दपुत्र-<br>प्रवंधः ॥ ३६ ॥ | {प्रा∘<br>स॰           | २७<br>२८          | २<br>१       | દ<br>૧૦        | ३६  | \$\$66        | ८१            |
| ४१         | उद्यननृपप्रवंधः ॥ ३७॥                         | { प्रा॰<br>स॰          | २८<br>२९          | 3            | 33<br>30       | oţ  | •             | •             |
| ४२         | कुमारपालकृतामारिप्रवंधः ॥३८॥                  | { प्रा॰<br>स॰          | २९<br>२९          | ક<br>૨       | <b>१</b> १     | २६  | <b>\$</b> 2§  | ४१–४२         |
| ४३         | कुमारपालकृततीर्थयात्रा-<br>प्रवंधः॥ ३९॥       | { <sub>या°</sub><br>स॰ | २९<br>३०          | <b>२</b>     | છ<br>દ્        | २७  | §८४–§८५       | ४२–४३         |
| ४४         | मंत्रिसांतृप्रवंधः ॥ ४० ॥                     | { प्रा॰<br>स॰          | ३०<br>३१          | <b>२</b>     | દ્દ<br>ઇ       | १९  | § ५८          | <b>३१</b> –३२ |
| ४५         | सज्जनदंडपतिप्रवंधः ॥ ४१ ॥                     | { प्रा∘<br>स॰          | ₹9<br>₹9          | 3            | 3 rs           | ३१  | <b>३०</b> १ ह | ४९            |
| ४६         | आभडवसाहप्रवंधः ॥ ४२॥                          | { प्रा०<br>स०          | ર ૧<br><b>૨</b> ૧ | . q          | १५<br>३        | २१  | § <b>६१</b>   | ३३            |
| ૪૭         | वस्तुपालप्रबंधः';<br>—वस्तुपालकाव्यानि ॥ ४३ ॥ | { प्रा∘<br>स॰          | ३२<br>४२          | 3            | ષ્ઠ<br>. પ     | ३५  | § ११५-§ १४८   | ५३–६९         |
| ૪૮         | न्याये यद्योवर्मचपप्रवंधः॥४४॥                 | { प्रा॰<br>स॰          | ४२<br>४२          | 3            | ય<br>વૃષ્      | ५७  | § २३३         | २०७-०८        |
| 86         | अम्बुचीचन्टपप्रवंधः ॥ ४५ ॥                    | { प्रा॰<br>स॰          | ४२ <b>.</b><br>४२ | <b>२</b> २   | 8              | G.C | § २३४         | १०८           |
|            |                                               |                        |                   |              |                |     |               |               |

<sup>1</sup> यह प्रवन्य, राजशेखरस्रि रचित प्रयन्धकोशमें उपलब्ध इसी नामके प्रवन्धके साथ [हमारी आवृत्तिके पृष्ठ ८६-८८, प्रकरणाक §१०३-०१०५] प्राय शब्दश मिलता है। समव है कि प्रवन्धकोशकारने यह प्रवन्ध इसी सप्रहमें से नकल कर लिया हो। इस समवतामें वही कारण स्चित किया जा सकता है जो छपरकी टिप्पनी न २ में उल्लिखित किया गया है। प्रवन्धकोशनाले पाठमें और इस सप्रहवाले पाठमें किंचित किंचित ऐसा पाठमेद उपलब्ध होता है, जो मात्र किसी लिपिकर्ताका किया हुआ न हो कर किसी विद्वान् सप्रहकर्ताका किया हुआ श्रतीत होता है। और इसी लिये यह पाठभेद उन पाठभेदोंसे मिन्न है जो प्रवन्धकोशकी अन्यान्य प्रतियोंमें उपलब्ध होते हैं।

<sup>🙏</sup> प्रयन्थकोशमें उपलब्ध होनेसे इस प्रवन्थको हमने प्रस्तुत सप्रहमें पुनर्सुद्रित करना उचित नहीं समझा।

<sup>2</sup> इसका प्रारंभ 'अथ श्रीवस्तुपालप्रवंघो यथाश्रुतः।' इस वाक्यसे होता है। फिर वह पद्य लिखा है, जो पृष्ट ५३ पर, पद्याक १४४ के तौर पर सुद्रित है।

प्रस्तुत आदर्शमें, पत्र २४, २५, २६, और २७ अनुपन्ध हैं। लेकिन यह प्रवंध  $B_R$ . P. और  $P_S$ . सप्रहोंमें भी किंचित् पाठभेदोंके साथ, और कुछ वर्णन-भेदोंके साथ, उपलब्ध होनेसे त्रुटित भागकी पूर्ति उन सप्रहों परसे कर ली गई है। इसका समाप्तिवाक्य इस प्रकार है-

<sup>&#</sup>x27;॥ इति श्रीवस्तुपालप्रवंधो गुरुपारंपर्याह्निखितो न पुनः खबुद्ध्या ॥'

इस पंक्तिके वाद, वस्तुपालकी प्रशसावाले वे २४ पद्य लिखे हुए हैं जो पृ० ७१ से ७३ पर, पद्याक २२२ से २४६ तक सुदित हैं।

| ५० पृथ्वीराजप्रबंधः ॥ ४६॥               | { प्रा॰<br>स॰         | 85<br>-   | ₹<br>-   | <u>ዓ</u><br>– | _ 80 | <i>१९९–५२००</i> | ८५–८७  |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------------|------|-----------------|--------|
| ५१–५२ [ विनष्ट' ॥ ४७–४८ ॥ ]             |                       | 0         | •        | •             | •    | ٥               | •      |
| ५३ नाहडराजप्रवंधः <sup>8</sup> ॥ ४९॥    | { प्रा॰<br>{ स॰       | _<br>ধৃষ্ | <b>9</b> | -             | •    | ٥               | •      |
| ५४ लाखणराउलमबंघः ॥ ५०॥                  | { प्रा∘<br>{ स°       | –<br>৪६   | <u>-</u> | 6             | ५२   | § २२५–२७        | १०१-०२ |
| ५५–५८ [ विनष्ट <sup>°</sup> ॥ ५१–५४ ॥ ] |                       | 0         | 0        | •             | 0    | •               | •      |
| ५९ कुलचंद्रप्रबंधः ॥ ५५ ॥               | { प्रा॰<br>{-स॰       | д0<br>Д0  | 3        | . ८<br>१६     | 6    | § <b>३</b> १    | १८-१९  |
| ६० भोजप्रवंधः ॥ ५६ (१) ॥                | { प्रा <b>॰</b><br>स॰ | 0         | 0        | •             | •    | •               | •      |

I ४३, ४४, और ४५ ये ३ पत्र विद्धप्त हैं इस लिये यह प्रबंध इस संप्रहमें अपूर्ण ही है। मुद्रित पृष्ठ ८६ की पक्ति १२ में 'किप्ट मुक्तम् । इत °' इस शब्दके साथ, आदर्शका ४२ वां पत्र समाप्त होता है ।

- . व्याहृतम्-भवान् किमिष स्परिति । तेनोक्तम्-न । तृतीयवेलायां मृतकेनोत्थाय योगिनः शिरिहिछन्नम् । नाहृहेन स ज्वालितः । वहाँ निश्चिप्तः । स्वयं तटस्थे प्रासादे स्थितः । प्रात्यवलोक्यिति, योगी ज्वलितो न वा । तावत्स्वर्ण-पुरुष द्दर्श । तस्य वलात् क्रमेण राज्यं प्राप । अर्बुदाद्रौ नाहृडतटाकं कारियत्वा गर्जनप्रतोह्याः कपाटमाद्य तत्र प्रचिक्षिपे । तथा जावालिपुरे राजधानिः कृता । पंडितयक्षदेवस्य मातुलिमिति भिणत्वा भिक्तं कर्तु प्रवृत्तः । एकदा कापि कटके गतस्तत्र सर्वपरिकरो मारितः । मात्रा शुद्धिमलभमानया पंडितः पृष्टः । भागिनेयस्य सारा न प्राप्यते । पं० उक्तम्-प्रकाकी वस्त्रं विना मध्यरात्रौ समेत्य गुफायां स्थास्यति, तत्र चीवराण्यादाय जनः प्रेष्यः । स तत्र स्थितः । तस्य मिलितम् । वस्त्रपरिधानं कृत्वा मध्ये समायातः । मात्रा पंडितेनोक्तं कथितम् । तद्रतु हृष्टः । एकदा पंडितेनोक्तम्-वत्स ! यस्माकं योग्यं किमिष कीर्तनं कारय । भूमिं व्र्रायत । पंडितेन भूमिर्द्शिता । तत्र नाहृडसरः कारितम् । पुनः पंडितो रृष्टः । चरणयोर्निपत्य राक्षोक्तम्-अधुना कारियष्ये । तत्र द्शितायां भूमौ नाहृडवसहीति प्रासादः पं० यक्षदेवनाम्ना कारितः । एवं नमस्कारप्रभावाद् विपद् गता । सुवर्णपुरुषः प्राप्तः । स नाहृडराक्ना जावालिकुंडे निश्चिप्तः ॥ इति नाहृडराजप्रवंधः ॥ ४९ ॥
- 4 मूल आदर्शके ४७, ४८ और ४९ ये ३ पने विद्यप्त हैं इसिलिये इस प्रवन्धके समाप्ति-सूचक पत्राकादि नहीं दिये गये। परंतु ४६ वें पन्नेमें जो इस प्रवन्धक अन्तिम शब्द उपलब्ध है उस परसे यह कहा जा सकता है कि अगले पत्रकी पहली ही पित्तमें यह प्रवन्ध समाप्त हो गया होगा। यह अन्तिम शब्द 'जींद्राज' है जो सुदित पृष्ठ १०२ की पित्त २८ में दृष्टिगोचर हो रहा है।
- 5 ५० वें पन्नेमें जो कुलचन्द्र प्रवन्ध उपलब्ध हैं उसका क्षमांक ५५ दिया हुआ है, इसलिये, अपरवाली टिप्पनीमें स्चित किये गये ४७, ४८, और ४९ इन ३ विनष्ट पन्नोंमें ५१ से ५४ तकके ४ प्रवन्ध विद्यप्त हो गये हैं।
- 6 इस ५० वें पक्षेमें जो वर्णन विद्यमान है वह सब मोजप्रबन्ध विवयक झात होता है और उपर्युक्त कुलचन्द्र नामक प्रधन्ध मी उसीका एक अवान्तर-सा प्रकरण है। मुख्य प्रयन्ध जो भोज उप विवयक है उसका ३६ वां पद्य, इस ५० वें पत्रकी पहली पिक्तमें समाप्त होता है। अन्तिम पिक्तमें जो पद्य पूर्ण होता है उसका कमाफ ६० है। इससे यह विदित होता है कि, पिछले विनष्ट ३ पक्षोंमें से, कमसे कम ४९ वां पत्र तो इसी भोजप्रबन्धके वर्णनसे ज्याप्त होगा, और फुछ गद्य पंक्तियोंके साथ १ से ३६ तकके पद्य उसमें होंगे। शेव ४० और ४८ इन दो पक्षोंमें किस किस विवयके प्रवन्ध ये उसके जाननेका कोई साधन नहीं रहा। इसी तरह यह भोजप्रवन्ध भी कितना वटा होगा, तथा अगले कीनसे पक्षों समाप्त हुआ होगा, उसके ज्ञानका भी कोई उपाय नहीं है। क्यों कि ५० के बाद, ७० तकके एक साथ २०, पर्छ अप्राप्य हैं। इन पक्षोंमें भोजप्रवन्धके अतिरिक्त और भी ३-४ प्रवन्ध विनष्ट हो गये हैं। ७१ वें पत्रमें जो 'सिद्धसेनदिवाकरप्रविधोध-प्रवन्ध' पूर्ण होता है उसका कर्मांक ६० दिया हुआ है।

<sup>2</sup> ऊपरवाली टिप्पनीमें स्चित किये मुताबिक यहां पर आदर्शके र पत्र विद्धप्त हो जानेसे पृथ्वीराजप्रवन्धके बादके दो और प्रवन्ध संपूर्णत नष्ट हो गये हैं। वे प्रवन्ध किस विषयके थे इसके ज्ञानका कोई साधन नहीं है।

<sup>3</sup> विनष्ट पत्र ४५ में इस प्रवन्धका आदि भाग नष्ट हो जानेसे, और, इस B सप्रहके सिवा सन्य P आदि सप्रहोंमें इसकी प्राप्ति न होनेसे प्रस्तावित संप्रहके चाद्ध क्रममें इसको स्थान नहीं दिया जा सका। पत्र ४६ में इसकी सिर्फ निम्नोसूत शेष पिक्तयां प्राप्त होतीं हैं।

| ६१–६३ | [ अनुपलब्ध ॥ ५७–५९ ॥ ]                   |                 | •                 | 0      | 0               | •  | •             | •             |
|-------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|----|---------------|---------------|
| ६४ वि | सेद्धसेनदिवाकरप्रतिबोध-<br>प्रबंधः¹॥ ६०॥ | {प्रा∘<br>स॰    | <u>-</u>          | 9 .    | _<br>. ६        | •  | ٥             | •             |
| ६५ ह  | हिरमद्रसूरिप्रबंधः ॥ ६१ ॥                | { प्रा॰<br>{ स॰ | ৩१<br>৩২          | ð<br>3 | ७<br><b>१</b> २ | ५४ | §२२९–३०       | १०३-०५        |
| ६६ ह  | सेद्धर्षिप्रबंधः' ॥ ६२ ॥                 | { प्रा॰<br>{ स॰ | ৩২<br>–           | -<br>3 | 9 <del>3</del>  | ५५ | § <b>२३</b> १ | १०५-०७        |
| ६७ [  | विनष्ट ॥ ६३ ॥ ]                          |                 | 0                 | 0      | 0               | •  | •             | 0             |
| ६८ अ  | त्रीपालकविप्रबंधः <sup>ः</sup> ॥ ६४ ॥    | { प्रा॰<br>स॰   | _<br>ড <b>ণ্</b>  | 3      | _<br>ৎ,         | •  | •             | •             |
| ६९ व  | ाड्दर्शनप्रबंधः ॥ ६५ ॥                   | { प्रा॰<br>{ स॰ | હબ<br>હબ          | 3      | <b>१</b> ४<br>८ | 9  | §३२           | १०            |
| ७० न  | ीलपटवधप्रबंधः ॥ ६६ ॥                     | ∫ प्रा॰<br>{ स॰ | ७५<br>७५          | ૧<br>૨ | 8<br>38         | १० | §३३           | <b>१९</b>     |
| ७१ दे | वाचार्यप्रवंधः⁴ ॥ ६७ ॥                   | { प्रा॰<br>{ स॰ | <i>ত</i> ৎ্য<br>— | ₹<br>- | <b>.</b>        | १६ | § ५,३–§ ५,५   | <b>२५</b> –३० |

<sup>1</sup> उपर्युक्तिखित टिप्पनीमें स्चित किये गये मुताविक इस प्रयन्धकी सिर्फ ५-६ पिक्तयां ही, विद्यमान पत्र ७१ में, उपलब्ध हैं, इसिलेये यह अपूर्ण प्रयन्ध प्रस्तुत समहमें सम्मीलित नहीं किया गया।

हतीन

तेजस्विवातसन्ये नभिस नयसि यत्प्रांशुपूरप्रतिष्ठाम् । असिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां सोद्धं शक्यं कथं वा वपुषि कल्लपतादोप एप त्वयैव ॥ ४ ॥

एकचक्षुविंहीनोऽयं शुकोऽपि कविरुच्यते । चक्षुर्द्वयविहीनस्य युक्ता ते कविराजिता ॥ ५ ॥ नृपेणोक्तम्-किमपि परं पृच्छ्वताम् । भगवता समस्यापिता-'अन्ध! कियन्ति वियन्ति भवन्ति ।'

> 'एकमनेकमिदं वियदासीन्मध्यमवाप्य घटप्रभृतीनाम् । तद्वत्तेषु घटादिषु नप्टेष्वन्ध ! कियन्ति वियन्ति भवन्ति ॥ ६॥

> > पुनरर्पिता-

वक चट तपसे त्वं शाखिनि कापि सान्द्रे श्रय झटिति तटिन्याष्टिहिभस्त्वं तटानि । इह सरिस सरोजच्छन्ननीडे समंता-छितगितिरिदानीं रंस्यते राजहंसः॥ ७॥

भगवन्नुत्तारके गत्वा स्थानमार्जारयोरमेध्यं युगलान्वितं सरस्ततीं प्रति होमं प्रारेमे । देव्युवाच-रे ! मम श्रारीरे स्फोटकान् किमुत्थापयसि । तेनोक्तम्-मया सप्त भवानाराधिता । षट्सु भवेषु स्तोकस्तोकमायुर्मत्वा सप्तमे बाहुल्यादायुष एवं याचिता 'यदहमजेयो भूयासं,'मयाऽत्र पत्तने श्रीदेवाचार्याणां पुरतस्तथा श्रीपालस्य पुरतो हारितम्। देव्याह-मया पत्तनं वर्जितमासीत्,कथं नु त्विमहायातः । स नृपस्य छन्नं निःसृत्य गतः ॥ इति श्रीपालकवेः प्रवन्धः ॥६४॥

4 प्रस्तुत B सप्रहमें, इस प्रवन्धकी सिर्फ वे ही ६ पंक्तियां विद्यमान हैं जो मुद्रित पृष्ठ २६ की टिप्पनीमें दी गई हैं। आगेका भाग पनोंके विनष्ट होजानेसे खण्डित है। यह प्रवन्ध Br. सप्रहमें भी, कुछ पाठमेद के साथ, उपलब्ध होता है इसलिये इसकी स्थानपूर्ति, उसी सप्रह परसे की गई है।

<sup>2</sup> ७२ के बाद ७३ और ७४ ये दो पत्र निक्कप्त हैं इसिलये यह प्रवन्ध भगले पत्रमें किस जगह समाप्त होता है सो भज्ञात है। इस भादर्शके सिवा Ba सप्रहमें भी यह प्रवन्ध उपलब्ध होता है इसिलये इसकी शेषपूर्ति वहीं से की गई है। इस प्रतिमें, यह प्रवन्ध, सुदित पृष्ठ १०६ की पित्त २४ में भाये हुए 'निवेदितः' शहके साथ खण्डित होता है।

<sup>3</sup> विद्यमान ७५ वें पत्रमें इस प्रवन्धकी नीचे दी हुईं सिर्फ अन्तिम ८ ही पंक्तियां उपलब्ध होतीं हैं। और सव विशेष भाग पिछले विद्यप्त पत्रमें विनष्ट हो गया है, इसलिये इस त्रुटित प्रकरणको भी प्रस्तुत सप्रहके चाल क्रममें स्थान नहीं दिया गया।

#### §९. (३) BR संज्ञक संग्रह

पाटणके सागरगच्छके उपाश्रयमे सुरक्षित प्रन्थ-भण्डारमेसे हमे इस संग्रहकी प्राप्ति हुई है। भण्डारकी सूचिमे इसका नाम आशाराजादिप्रवन्ध लिखा हुआ है। वर्तमान सूचिके मुताविक, इसका डिव्या न० १८, और प्रति नं० ५० है। इसकी पत्रसख्या छुळ ७ है। पत्रोंकी नाप छवाईमे प्रायः १० इच और चौडाईमे ४ई इंच है। इसमें सब मिला कर कोई २३ प्रवन्ध लिखे हुए हैं जिनमेंसे ५–६ प्रवन्धोंको छोडकर शेष सब प्रायः उपर्युक्त В समहके साथ पूर्ण समानता रखते हैं। इस समहका लिपिकर्ता पंडित रिवर्द्धन गणि है। यद्यपि लेखकने इस प्रतिके लेखनकालकी सूचक कोई मिति आदि नहीं दी है—केवल 'लिखितं पं० रिवर्द्धनगणिभिः।' इतना लिखकर अपना नामनिर्देश मात्र किया है—तथापि इनके हाथके लिखे हुए बहुतसे प्रथ और पत्रादि पाटण वगैरहके भण्डारोंमें जो हमने देखे हैं और जिनमेंसे छुळ पर संवत् मिति आदिका मी उल्लेख किया हुआ मिलता है, उससे इनका अस्तित्व विक्रमकी १८ वीं शताब्दीके पूर्व भागमें निश्चिततया ज्ञात होता है। इस कारणसे, यह समह कोई ढाई सो पौनेतीन सो वर्षका पुराना लिखा हुआ कहा जा सकता है। विशेपतया В समहके साथ समानता रखनेसे, और पं० रिवर्द्धनका लिखा होनेसे इस समहका सकेत हमने Вв अक्षरोंसे किया है। इसमें समहित प्रवन्धोंके कमादिका सचन करनेवाली सपूर्ण तालिका इस प्रकार है।

| $\mathbf{B}$ | संग्रक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुकम |                             |            | प्रस्          | तुत पुस्तक  | में मुद्रित फ्रम |          |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|----------|
|              | प्रवृत्वनाम                       | पन्न पृष्ठि                 | पक्ति      | Bसप्रह्का कमाक | प्रवन्धाक   | प्रकरणाक         | प्रष्टाक |
| \$           | कपर्दियक्ष-जावडिप्रवन्ध           | {प्रा०१ २<br>{स०१ २         | ુ ૧૭<br>૧  | ٥              | ५१          | § २२४            | १००      |
| 2            | आदाराजप्रवन्ध¹                    | {प्रा०१ २<br>{स०१ २         |            | •              | <b>₹८</b> , | <i>११६</i>       | ५३       |
| Ę            | †भर्तृहरोत्पत्तिप्रवन्ध           | ∫प्रा०१ २<br>{स०२ १         |            | 88             | •           | •                | •        |
| ૪            | मानतुङ्गसूरिप्रवन्ध               | {प्रा०२ १<br>{स०२ १         | 54         | १४             | Ŕ           | § २४-§ २७        | १५       |
| <b>લ</b>     | अभयदेवसूरिप्रवन्ध                 | {प्रा॰२ ३<br>{स०२ २         |            | १६             | ४६          | § २१४-१५         | ९५       |
| ६            | *मोरनागप्रवन्ध                    | ∫प्रा∘२ २<br>{स०२ २         | , 94<br>96 | १९             | •           | •                | 0        |
| ૭            | <b>छूणिगवसहीप्रबन्ध</b>           | ∫प्रा∘२ २<br>{स०२ २         | ₹4         | २३             | ३४          | § <b>११४</b>     | ५३       |
| 6            | अम्बिकादेवीप्रवन्घ                | {प्रा०२ २<br>{स०३ १         |            | २८             | ४८          | § २२०            | ९७       |
| ९            | दरिद्रनरऋयप्रबन्ध                 | ∫प्रा० <b>३</b> १<br>{स०३ १ | 99         | ३०             | \$          | § <b>8</b>       | २        |
| १०           | मनइ मन इति प्रवन्ध                | {प्रा०३ १<br>स०३ १          | 38<br>33   | इइ             | 55          | § <b>e</b>       | Ģ        |
| ११           | नागार्जुनप्रबन्ध                  | {प्रा०३ १<br>स०३ २          | <b>ર</b>   | •              | ४३          | § २०८-०९         | ९१       |
| १२           | महं सांतूप्रवन्ध                  | ∫ प्रा०३ २<br>{स०३ २        | ૧૨         | 88             | १९          | §५८              | ₹१       |

<sup>1</sup> इस प्रवन्वकी समाप्तिके वाद प्रतिमें यहां पर वे २ पद्य लिखे हुए हैं, जो प्रस्तुत पुस्तक के पृ० ३१, पद्याक ९५-९८ के साथ अदित हैं। इनमें आरासणके नेमिनाथ वैत्यकी प्रतिष्ठाका वर्णन है।

<sup>†</sup> यह प्रयन्ध, प्रयन्धिनतामणिगत इसी नामके प्रवन्धकी प्राय शब्दश प्रतिकृति है इसलिये इसको प्रस्तुत संप्रहमें मुद्रित नहीं किया गया। देखो, ऊपर पृ० १२ की 3-6 वाली टिप्पनी।

<sup>\*</sup> देखो, ऊपर पृ० १३ पर की गई इसी प्रवन्ध परकी टिप्पनी।

| १३   | वसाहआभडप्रबन्ध                          | ∫प्रा॰३ २ १२<br>१स०३ २ २६                  | ४६ | २१         | § <b>६१</b>      | , ३३ |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----|------------|------------------|------|
| १४   | न्याये यशोवर्मप्रवन्ध                   | { प्रा०४ १ १<br>{स०४ १ ८                   | ४८ | ५७         | § २३३            | १०७  |
| १५   | अंबुचीचप्रबन्ध                          | {प्रा०४∙१ ८<br>स०४ १ १४                    | ४० | 96         | § २३४            | २०८  |
| १६   | द्यात्रिंदाद्विहारप्रतिष्ठाप्रवन्ध      | ∫प्रा०४ १ १९<br>{स०४ २ ३                   | •  | २९         | ७८ ह             | 88   |
| १७   | ‡बप्पभद्दिप्र <b>बन्धान्तर्गतप्रकरण</b> | {प्रा∘४२४<br>{स०४२९                        | •  | •          | •                | •    |
| १८   | सिद्धर्षिप्रवन्ध                        | {प्रा०४ २ १०<br>{स०५ १ ६                   | ६२ | <b>५</b> ५ | § २३१            | १०५  |
| १९   | माघपण्डितप्रवन्ध                        | {प्रा∘५ १ ६<br>{स०५ २.१३                   | •  | ૭          | § २८-३०          | १७   |
| २०   | भोजषड्दर्शनप्रवन्ध                      | {प्रा०५ २ १३<br>{स०५ २ १५                  | ६५ | 9          | § ३२             | १९   |
| २१   | देवाचार्यप्रवन्ध                        | {प्रा०५ २०१६<br>{स०६२२१                    | ६७ | १६         | § ५,३-५ <b>५</b> | २५   |
| २२   | फलवर्द्धितीर्थप्रवन्ध                   | {प्रा०६ ∙ २ २२<br>{स०६२ २५                 | 0  | १८         | § ५,७            | ३१   |
|      | ∣∙जिनप्रभसूरिप्रवन्ध                    | { प्रा <sup>०</sup> ७ १ ∙ १<br>{ स० ७ २ २० | •  | •          | •                | •    |
| § १० | .(४) G संज्ञक संग्रह                    |                                            |    |            |                  |      |

राजकोट (काठियावाड) निवासी जैन गृहस्थ श्रीयुत गोक्ठलदास नानजीभाई गान्धीके निजी पुस्तक संग्रहमेसे यह प्रति हमे प्राप्त हुई है। गोक्ठलदास नामका सूचन करनेके विचारसे इस प्रतिका सकेत हमने G अक्षरसे किया है। इसकी पत्रसख्या कुल १९ है, लेकिन वीचमे ८ के वादका १ पत्र विल्लप्त हो गया है इसिलिये अब इसके १८ ही पत्रे विद्यमान हैं। ये पत्रे चौडाईमे १६ इंच और लंबाईमे १२ ई इंच जितने हैं। पत्रके प्रत्येक पार्श्वमे १५-१६ पंक्तियां लिखी हुई है। लिखावट वहुत अच्छी है—अक्षर सुवाच्य और सुन्दराकार है। प्रति कहीं, कमी, पानीसे कुल भींग गई माल्यम देती है और इसिलिये किसी किसी पत्रेका कुल कुल हिस्सा एक दूसरे पत्रेके साथ चिपक जानेसे, कहीं कहीं कुल अक्षर या शब्द नष्ट हो गये है। प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ट ३५ और ४५ आदिमे जो खण्डित पाठ दिया हुआ दिखाई देता है, वह इसी सववसे है। प्रति अच्छी पुरानी है। लेकिन, खेद है कि लेखकके नामादिका कोई निर्देश नहीं मिलता। इसके अन्तमे जो पातसाहिनामाविल लिखी हुई है उससे इतना अनुमान किया जा सकता है कि, वि० सं० १४०७ के वाद, दिहीके वादशाह पैरोज (फिरोजशाह) के रोज्यकालमे यह लिखी गई होनी चाहिये।

यद्यपि, यह समह एक प्रकारसे संपूर्ण ही हैं—आद्यन्तका कोई भाग खण्डित नहीं है, लेकिन, इसके पन्नोंपर जो मूलभूत कमांक लिखे हुए हैं उनसे सूचित होता है कि यह एक किसी वहुत वडी पोथीका एक छोटासा हिस्सा मात्र है। पन्नोंके ये मूलभूत कमांक प्रत्येक पन्नेकी दूसरी पूंठी (पृष्ठि) पर, दाहिनी ओरके हासियेके मध्यभागमे, गेरूआ रगसे रगे हुए चंद्रक पर लिखे हुए हैं। इसमे प्रथम पत्रका यह कमाक १२६ है और अन्तिम पत्रका १४४।

<sup>‡</sup> वप्पमिष्टिस्रिके प्रवन्धमेंका एक प्रकरण इस सग्रहमें लिखा हुआ मिलता है लेकिन अन्यान्य सप्रहोंमें इस विषयका कोई प्रकरण या वर्णन न होनेसे हमने इसको मूल प्रन्थमें सम्मीलित नहीं किया। वप्पमिष्टिस्रिके सम्वन्धमें अनेक ऐसे छोटे वडे खतत्र प्रवन्ध लिखे हुए भण्डारोंमें मिलते हैं, और इन सवका एक खतत्र पृथक् सप्रह करनेका हमारा सकल्प है। इसलिये प्रस्तुत सप्रहमें इस प्रकरणको केवल सप्रहकी दिथने दिप्पनीके परिविष्ट रूपमें दे दिया है।

<sup>।</sup> जिनप्रभस्रिका सम्बन्ध प्रबन्धिचन्तामणि वर्णित व्यक्तियोंके धाय न होनेसे तथा विविधतीर्थंकल्प नामक ग्रन्थ, जो इन्हींकी एक विश्विष्ट कृति हैं और इस प्रन्थमालामें इत पूर्व मूल रूपसे प्रकाशित मी हो चुका है, उसके द्वितीय भागमें इनके विषयका समप्र साहित्य एकत्रित करनेका निर्धार है, इसलिये, इस प्रवन्धकों भी प्रन्थान्तर्गत नहीं किया गया। परंतु समहमात्रकी दृष्टिसे टिप्पनीके परिशिष्टमें मुद्रित कर दिया गया है।

इससे ज्ञात होता है कि इस पोथीमें, इन पन्नोंके पहले, १२५ पन्ने और अवश्य थे। लेकिन जब तक वे कहींसे मिल न आवें तब तक, उन पन्नोंमें क्या लिखा हुआ था उसके जाननेका कोई उपाय नहीं है।

#### §११. G संग्रहका आन्तर परिचय

यह समह, अपरके P B B<sub>1</sub> समहों के जैसा कोई सुसंकित या सुमिशत मन्थस्वरूप नहीं है। यह एक प्रकारका, पुरानी कथा वार्ता विषयक सिक्षिप्त टिप्पणोंका प्रकीर्ण समह मात्र है, जो किसी विद्वान्ने अन्यान्य मन्थोंमें पढ कर या अन्य जनों के मुखसे सुन कर निजकी स्मृतिके िये िय िया है। इसमें, प्रारम्भमें जो विक्रमादित प्रवन्ध िया हुआ है वह एक मात्र किसी पुरातन िलिखत-प्रवन्धकी अनुिलिप-रूप है, और वाकी सब इस समहके ितिकर्ताका स्वयं किया हुआ सिक्षिप्त और अञ्यवस्थित संचयन है। इसमें, विक्रमादित प्रवन्धको छोड कर कोई १३५-३६ कथा-वार्ताओंका सचय है। इसमें न किसी प्रकारका कोई कम है, न पूर्वापरका कोई सम्बन्ध है, न भाषाकी संस्कारिता है, न वर्णनकी व्यवस्थितता है। एक ही व्यक्तिके विषयकी कोई वार्ता कहीं ितखी हुई है और कोई कहीं। इनको कुछ व्यवस्थित रूप देनेके िये हमने इन सबको अलग छांट छाट कर, प्रस्तुत पुस्तकमें, प्रवन्धिनत्ताम-णिगत विषयवर्णनके कममें सकिलत की हैं। जैसे कि सिद्धराजके साथ सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें सिद्धराजके वर्णनप्रसगमें एकत्रित दे दी हैं और वस्तुपालके इतिवृत्तके साथ सम्बन्ध रखनेवाली वातें वस्तुपालके प्रवन्धके साथ प्रथित कर दी हैं। वैसे ही प्रकीर्ण या फुटकर जो दृष्टान्तादि हैं उन सबको अविद्याहि प्रकरणके रूपमें एक जगह संकित कर दिया है (देखो, पृ ११२ से ११५)।

इस संप्रहमे ये सब कथा-वार्ताए किस कममें लिखी हुई है उसका यथार्थ वोध होनेके लिये, P B आदि समहोंकी सूचिके मुताबिक इसकी संपूर्ण सूचि भी यहा पर, उसी तरह विस्तारके साथ दी जाती है।

| ( | र्जे संबक प्रतिमें लिखित प्रकरणानुकम |                 | -          |        |          | प्रस्तुत पुस्तकमें मुद्गित कम |             |
|---|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|----------|-------------------------------|-------------|
| ` | प्रयम्भागम                           |                 | पत्र       | पृष्ठि | पक्ति    | प्रकरणाक                      | पत्रांक     |
| , | †विक्रमार्कप्रयन् <b>ध</b>           | { प्रा॰<br>{ स॰ | १२६<br>१२७ | 3      | 38<br>3  | § <b>? ?</b>                  | <b>G-</b> 6 |
| , | †विक्रमादि्त्यप्रबन्ध                | { प्रा॰<br>स॰   | १२७<br>१२८ | 3      | १५<br>१० | § <b>१२</b>                   | 6-6         |
| १ | जयसिंहदेवसभाक्षोभवृत्तान्त           |                 | १२८        | 8      | १२       | <b>§७२</b>                    | ३६          |
| - | सभाक्षोभविषयक अन्यवृत्तान्त          | स°              | 55         | 8      | १५       | § <b>२५२</b>                  | ११४         |
| Ę | जीव-इन्द्रियसंवादवृत्तान्त*          | स°              | ,,         | २      | २        | •                             | •           |
|   | गूर्जरविद्वत्ताविषयक डामर-भोजसंवा    | दस°             | 55         | २      | Ę        | <b>\$</b> \$ &                | २१          |
| Ç | अनुपमाकारितनन्दीश्वरप्रासादकथा       | स°              | 55         | २      | ११       | § <b>१६</b> ५                 | ७५          |
| É | भोजराज-सिद्धरसवर्णनवृत्तान्त         | स°              | "          | २      | १५       | <b>\$8</b> §                  | २२          |
|   | हेमसूरिमातामरणवृत्तान्त              | स°              | १२९        | . 3    | 8        | <b>ev</b> }                   | <b>३७</b>   |
|   | वस्तुपाल-नोडासइद् धनवर्णन            | स°              | "          | 8      | १०       | § १५८                         | ७३          |
|   | पृथ्वीराजमृत्युवृत्तान्त             | स°              | "          | २      | २        | § <b>२०१</b>                  | ୯૭          |
|   | देवेन्द्रसूरि-कुमारपालवृत्तान्त      | स°              | 77         | २      | ६        | § <b>१०१</b>                  | ૪૭          |

<sup>†</sup> विक्रमविषयक इन दोनों प्रबन्धोंके लिये इस संग्रहमें कमस्चक सख्यांक नहीं दिये गये हैं, इसके आगेके सब प्रकरणोंके साथ १ २ ३ ४ आदि कमाक बरावर दिये हुए हैं। इससे माळ्म होता है कि ये दोनों प्रवन्ध किसी पुरावनकृतिके अनुलिपि मात्र हैं, और बाकीका सब लिखान, इस संग्रहके लेखकका निजका सकलन है।

<sup>\*</sup> इस कथाका विषय भाष्यात्मिक हो कर, प्रस्तुत प्रन्यके विषयके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखता । इसलिये हमने इसको मूलमे प्रविष्ट नहीं की, लेकिन सप्रहकी दृष्टिसे टिप्पनीके परिशिष्टके रूपमें पृथक् दे सी है ।

| ११ वीसऌदेवगीतिशक्षणवृत्तान्त           | स° ,, २ ११         | <b>३७८</b>    | ७९                       |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| १२ नागलदेवीगीतोपदेशवृत्तान्त           | स॰ ,, २ १३         | § <b>१७९</b>  | ७१                       |
| १३ जगडूवसाहप्राप्तअश्ववृत्तान्त        | स° १३० १ २         | १८६           | ८०                       |
| १४ पृथ्वीपुरश्रेष्ठीवृत्तान्त‡         | स° ,, १ ४          | •             | •                        |
| १५ गयणा-मयणा इन्द्रजालिकष्टत्तान्त     | स॰ ,, १६           | § <b>७</b> ०  | ३६                       |
| १६ विक्रमरोगोत्पत्तिवर्णन              | स॰ "१७             | <b>\$१८</b>   | १०                       |
| १७ मयणङ्घा पापघटवृत्तान्त              | स॰ ,, ११०          | §६८           | ३६                       |
| १८ अभयदेवसूरिवृत्तान्त                 | स॰ ,, १ १३         | § २४२         | ११२                      |
| १९ वलभी-यवनागमनवृत्तान्त               | स° ,, २ १          | § <b>१९</b> ३ | ሪ३                       |
| २० अमरचन्द्रकविवृत्तान्त               | स° ,, २ ८          | <b>१७७</b>    | 30                       |
| २१ कच्छदेशीयजिणहाच्यापारीवृत्तान्त     | स॰ ,, २ ११         | § २५३         | ११५                      |
| २२ यशोभद्रसूरिपारणावृत्तान्त           | स॰ ,, २ <i>१</i> ३ | § २५४         | ११५                      |
| २३ कर्णाटचपपुलकेशिमृत्युवृत्तान्त      | स° ,, २१५          | § <b>६९</b>   | ३६                       |
| २४ जगडूदानवृत्तान्त                    | स॰ १३१ १ ६         | § <b>१८७</b>  | ८०                       |
| २५)                                    | स॰ ,, १८           | ſ             |                          |
| २६ जगदेवदानवृत्तान्त <del>+</del>      | स॰ ,, १ ११         | 1886          | 64                       |
| २७                                     | स॰ " १ १३          |               |                          |
| २८ सीतापण्डितावृत्तान्त                | स॰ " २ १           | ્રે ૪૦        | <b>२</b> १               |
| २९ हेमाचार्यछत्रिशावृत्तान्त           | स॰ ,, २ २          | <b>Se</b> §   | 30                       |
| ३० भोजराजनमोविधानवृत्तान्त             | स॰ ,, २ ४          | § <b>४</b> १  | २२                       |
| ३१ कालीदाससमस्यापूर्तिवृत्तान्त        | स॰ " २ ९           | § <b>१७</b>   | १०                       |
| ३२ नागलदेवी-मयणसाहारवृत्तान्त          | स॰ " २ १६          | § <b>१८१</b>  | <b>૭</b> ୧               |
| ३३ उदयप्रभसरस्रतीध्यानवृत्तान्त        | स॰ १३ँ२ १ ३        | § <b>१७</b> ० | ଓଷ୍ଟ                     |
| ३४ कुमारपालराज्यप्राप्तिकाकुनवृत्तान्त | स॰ "१६             | § <b>९</b> ०  | ४५                       |
| ३५ कर्णमातादेमतिमृत्युवार्ता           | स॰ ,, १ ७          | § ४५          | २३                       |
| ३६ भोजकुण्डलोत्कीर्णकाव्यवाती          | स॰ ँ, १९           | §४२           | २२                       |
| ३७ हैमञ्चाकरणकरणवत्तान्त               | स॰ " १ १४          | <b>૪છ</b> ૄ   | <b>३</b> ७               |
| ३८ भोज-भीम-कर्णयुद्धवृत्तान्त          | स॰ ,, १ १७         | § <b>४</b> ६  | २३                       |
| ३९ लघुवारभटकृतौषधिवृत्तान्त            | स॰ ,, २ ३          | §२१८          | ९६                       |
| ४० वाग्भटजलोदररोगवृत्तान्त             | स° ,, २ ६          | § २१६         | <b>९</b> ६<br><b>९</b> ६ |
| ४१ श्रीमातावृत्तान्त                   | स॰ ,, २ <i>१</i> ० | <i>६१९७</i>   | <b>ሪ</b> ሄ               |
|                                        | T0 2 20            |               |                          |

<sup>‡</sup> इस कथाका भी इतिहासके साथ कोई सपर्क न होनेसे, इसे भी टिप्पनीके परिशिष्टमें मुद्रित की है।

<sup>+</sup> पद्याक (२७१) के बाद जो ३ किंग्डिकायें दी गई हैं और जिनमें कमसे (२७२), (२७३), (२७४), के पद्यांक दिये हुए हैं वे ही तीन किंग्डिकायें ये २५, २६, और २७ सख्या वाली कथायें समझनी चाहिए।

| ४२ वराहमिहिरवृत्तान्त               | स° " २१३              | § २०ं७       | ९०  |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| ४३ *                                | स॰ ,, २ १४            | •            | •   |
| ४४ रामवनवासफलभक्षणवार्ता‡           | स॰ ,, २१५             | •            | 0   |
| ४५ घृतवसतिकाउत्पत्तिप्रवन्ध         | स॰ १३३ १ १            | § <b>१६६</b> | ७६  |
| ४६ हेमसूरि-वादि-शब्दच्छलवृत्तान्त   | स॰ ,, १ ५             | § ७५         | ३७  |
| ४७ यशोधनव्यवहारिवृत्तान्त           | स॰ 🐪 १११              | § २४३        | ११२ |
| ४८ मयणसाहारनासाच्छेदनवृत्तान्त      | स॰ ,, ११५             | §१८०         | ७९  |
| ४९ सारंगदेवप्रधानवृत्तान्त          | स° ,, १ १७            | § <b>२४१</b> | ११२ |
| ५० सिद्धि-बुद्धियोगिनीवृत्तान्त     | स॰ ,, २ २             | § <b>७१</b>  | ३६  |
| ५१ सिद्धराज-सान्तूमंत्रीवृत्तान्त   | स॰ ,, २ ११            | § <b>६६</b>  | ३५  |
| ५२ उन्मत्तप्रधानवृत्तान्त           | स॰ ,, २ <i>१</i> ४    | § २४४        | ११३ |
| ५३ मित्रचतुष्कवार्ता                | स॰ 🥋 २१६              | ६२४५         | ११३ |
| ५४-६१ [ विनष्टपत्रांक १३४ तमे नष्टा | एताः सर्वीः वार्ताः ] |              |     |
| ६२ मुंज-भोज-बन्धमोक्षवृत्तान्त×     | स॰ १३५ १ ५            | § ३६         | २०  |
| ६३ भाग्यविषयकराजिलदृष्टान्त         | स॰ १३५ १ ७            | § <b>२४६</b> | ११३ |
| ६४ भोजराज-दामरवृत्तान्त             | स॰ " २ २              | ६३७          | २१  |
| ६५ वाक्पतिराजकविवृत्तान्त           | स° ,, २ ४             | § २४०        | ११२ |
| ६६ राघ्यन्धकथानक                    | स॰ ,, २ ९             | § २४७        | ११३ |
| ६७ व्यवहारिस्रुताकथानक              | स॰ ,, २ १३            | ,,           | "   |
| ६८ चातुर्थिकज्वरवृत्तान्त           | स° " २१४              | "            | "   |
| ६९ काचमयपेटीवृत्तान्त               | स° ,, २१६             | 35           | ११४ |
| ७० राजपुत्रीकथानक                   | सं° १३६ १ २           | "            | 59  |
| ७१ भोजराज-खात्रपातकवृत्तान्त**      | स॰ ,, १ ५             | 0            | 0   |

<sup>\*</sup> सिर्फ आधी पिक्तमें इस ४३ वें प्रवन्धकी सूचना है। इसमें कीनसी वार्ता या कथाका सूचन हैं सो स्पष्ट ज्ञात नहीं होता। जो आधी पिक्त लिखी हुई है वह इस प्रकार है—

"विवाहयित्वा यः कन्यां० ॥ १ ॥ इति हेतोर्जलिधभुक्तराज्यत्नीस्रुतसपादलक्षद्वीपार्पणप्रवन्धः ॥ छ ॥ ४३ ॥"

पृथिन्यामञ्जूषीयां वयं च फलकांक्षिणः।

सौमित्रे ! नूनमसाभिः पात्रे दत्तं पुरा नहि ॥ ४ ॥

सद्वान्धवाः प्रणयगर्भ [गिरश्च भृत्याः। गर्जन्ति दन्तिनिवहास्तरहास्तुरङ्गा ....]

<sup>🙏</sup> प्रस्तुत प्रन्थमें उपयोगी न होनेसे इस वार्ताको भी हमने प्रन्थान्तर्गत नहीं किया । यह इस प्रकार है-

श्रीचित्रक्टपर्वते प्रथमवनवासे सौमित्रिणा वने भ्रान्त्वा वनफलान्यानीय श्रीरामदेवांग्रे मुक्तानि । तदा फलानि इष्ट्रा देवेन निगदितम्

<sup>×</sup> इस वृतान्तका प्रारम्भका कुछ कथन, विनष्ट पत्र १३४ में रह गया है इसिलये इसके प्रारंभमें .... ...ऐसी खिष्डत भाग सूचक बिंदुराजि दी गई है।

<sup>\*\*</sup> श्रमवश, यह वृत्तात, मूल सप्रहमें मुद्रित होनेसे रह गया है, इसिल्ये, इसे यहां पर वद्दृत कर दिया जाता है-अन्यदा श्रीभोजेन निश्चि सौधोपरिस्थितेन निजराज्यस्य स्फार्ति विलोक्य गर्वितेन प्रोक्तमिति-चेतोहरा युवतयः खजनोऽनुक्लः

| <sup>,</sup> ७२ ग्रुडमहाकालोत्पत्तिवृत्तान्त | स°             | <b>7</b> 7 | १  | ११       | § <b>१५</b>      | १०          |
|----------------------------------------------|----------------|------------|----|----------|------------------|-------------|
| ७६+ जगद्देवदानवृत्तान्त                      | स°             | ,,<br>,,   | १  | १३       | § <b>१९८</b> † · | 64          |
| ७७ वराहमिहिरवृत्तान्त                        | स°             | "          | २  | 8        | § २०७            | ९०          |
| •                                            | स°             | "          | २  | ૪        | § <b>२१७</b>     | ९६          |
| ७९ वीसलदेवचञ्चपीडावृत्तान्त                  | ~~             | "          | २  | १०       | §१८२             | ७९          |
| ८० क्रमारपाल-कालिंगीयकवृत्तान्त              | <del></del> 0  | "          | २  | ११       | § <b>९ ३</b>     | ४६          |
| ८१ ,, द्विकलच्चच्यवहारिवृत्तान्त             | <del></del> 0  | "          | २  | १५       | § <b>68</b>      | 55          |
| ८२ सोमेश्वरकृत वस्तुपालप्रशंसा               |                | 30         | 8  | 3        | § <b>१६१</b> ∧   | ઉંજ         |
| ० ¹सातवाहनसम्बन्धिगाथावृत्तान्त              | स॰             | 55         | 8  | ११       | § <b>१९</b>      | ११          |
| ८३ जलोदररोगि-आचार्यवृत्तान्त                 | 770            | "          | 8  | १३       | § <b>२४८</b>     | ११४         |
| ८४                                           | 270            | <br>55     | १  | १६       | § <b>१६</b>      | १०          |
| ८५ वस्तुपालअन्लयात्रावृत्तान्त               |                | "          | २  | २        | § <b>१७५</b>     | 96          |
| ८६ कुमारपालशकुनप्राप्तिवृत्तान्त             | <b>—</b> △     | ,,<br>,,   | २  | G        | <b>\$66</b>      | ४६          |
| ८७ कुमारपालराज्यनिवेदावृत्तान्त              | TO .           | "          | २  | १४       | § <b>९</b> १     | "           |
| ८८ कुमारपाल-कडीतलारक्षवृत्तान्त              |                | ३८         | 8  | २        | § <b>९२</b>      | ર્જફ        |
| ८९ कुलचन्द्रक्षपणकवृत्तान्त                  | स°             | "          | १  | <b>લ</b> | § <b>३९</b>      | 78          |
| ९० कुष्टरोगि-आचार्यवृत्तान्त                 | स°             | ,,<br>,,   | 8  | १२       | § <b>२४९</b>     | ११४         |
| ९१ सामुद्रिकशास्त्रवेदिवृत्तान्त             | ****O          | <br>35     | 8  | १४       | § <b> </b>       | १०          |
| ९२ लाखाकफुल्लडवृत्तान्त                      | 370            | <b>77</b>  | २  | 8        | § <b>२१</b>      | १२          |
| ९३ वनराजजन्मवृत्तान्त                        | 770            | "          | २  | १२       | § <b>२०</b>      | <b>5</b> 5  |
| ९४ जयसिंहकृतधाराभंगवृत्तान्त                 |                | 39         | 8  | 8        | § <b>६५</b>      | <b>ફં</b> લ |
| ९५ ,, त्रिभुवनपालघातवृत्तान्त                | स <sup>०</sup> | "          | १  | ૭        | <b>६७</b> ३      | ३६          |
| ९६ क्रमारपालखणेसिद्धीच्छावृत्तान्त 🚶         | 770            | "          | 8  | 9        | § <b>९.७</b>     | ४६          |
| " सिद्धराजग्रणतुलनावृत्तान्त 🕽               |                | 55         | 8  | ९        | § <b>9</b> &     | ૪૭          |
| ९७ अम्बाकारितपद्यावृत्तान्त                  | स°             | ,,         | \$ | ११       | § <b>९ ९</b>     | 55          |
| ९८ अजयपाल-कपर्दिमंत्रीवृत्तान्त              | स°             | 55         | 8  | १३       | § <b>१०६</b>     | ያሪ          |

वारं वारं पदत्रयमिति पट्यमाने दरिद्रोपहुतेनैकेन पण्डितेन खात्रपातं कुर्वता इति पिटतम्-"संमीलने नयनयोर्निखिलं न किञ्चित्।"

इत्युक्ते राजा धीरां दत्त्वा प्रसादितः॥ ७१॥

+ मूल भादर्शमें ७३, ७४ और ७५ ये फमाङ्क छोड दिये गये हैं और ७२ के वाद ७६ का अक दिया हुआ है। इसका कारण कुछ समझमें नहीं भाता। क्या भूलसे ऐसा किया गया है या अन्य किसी विचारसे सो अस्पष्ट है।

ं पृ० ८५ पर जो जगद्देव प्रवन्ध दिया हुआ है उसकी प्रथम कण्डिका मात्र ही [पक्ति १० से १६ तक] इस क्रमांक वाले वृत्तान्तका भाग है। शेष ३ कण्डिकार्ये ऊपर निर्दिष्ट २५, २६, २७, क्रमांक वाले वृत्तान्तकी अश्चभूत हैं।

A. पृ० ७४ परकी पक्ति १८ से २६ तकका अश ।

1 इन गाथाओं के साथ कोई क्रमांक नहीं दिया गया है।

2 मूलमें इसका कमाक भी ९७ ही लिखा हुआ है और यह गलती आगेके सभी कमाकोंके साथ चलती रही है । इसी तरह आगे १०१ और ११६ कमांक भी दो दो दफा लिखे हुए हैं।

|                                           |    |               |   |                |                    | 24         |
|-------------------------------------------|----|---------------|---|----------------|--------------------|------------|
| ९९ आम्यड्कृतमहिकार्ज्जनवधवृत्तान्त        | स° | १३९           | २ | <b>લ</b>       | १९५                | ४६         |
| १०० आम्यडोचारितप्रतिज्ञाष्ट्रतान्त        | स° | "             | २ | ૭              | § <b>९६</b>        |            |
| १०१ भृगुकच्छीयबालहंसस्ररिवृत्तान्त        | स° | <b>5</b> 5    | २ | १०             | § <b>१७१</b>       | 9ંદ        |
| १०२ राजीमतीछिंपिकावृत्तान्त               | स° | 25            | २ | १४             | § १८३              | ८०         |
| १०३ हेमाचार्योक्तकुमार्पालमृत्युवृत्तान्त | स° | 55            | २ | १६             | § १०२              | ૪૭         |
| १०४ कुमारपालमृत्युप्रसंगवृत्तान्त         |    | १४०           | १ | १              | § <b>१०३</b>       | 55         |
| १०५ सोमेश्वरत्यक्तव्यासवृत्तिवृत्तान्त    | स° | "             | 8 | રૂ<br><b>હ</b> | §१८४               | 60         |
| १०६ विक्रमादित्य-कार्पटिकयृत्तान्त        | स॰ | 77            | 8 | <b>લ</b>       | § <b>१</b> ३       | 9          |
| १०७ वस्तुपालदानवृत्तान्त                  | स° | 77            | 8 | Ę              | § १६२              | ૭૪         |
| १०८ ख्लकृतवस्तुपालनिन्दावृत्तान्त         | स° | 55            | 8 | ??             | § १६३              | 11         |
| १०९ भोजराजपदत्तवैद्यग्रासवृत्तान्त        | स° | 55            | २ | २              | <i></i> 888        | ર્વર       |
| ११० लघु-षृद्ध्-वाग्भटवैद्यवृत्तान्त       | स° | 55            | २ | G              | § २१८ <sup>4</sup> | ९७         |
| १११ षड्दर्शनसम्मेलनवृत्तान्त              | स° | 55            | २ | ૭              | §३२                | १९         |
| ११२ वस्तुपालमंडितचचरष्टृत्तान्त           | स° | "             | २ | ११             | § <b>१६९</b>       | ७इ         |
| ११३ देपांकदत्तपुण्यवृत्तान्त              | स° | <b>\$8</b> \$ | 8 |                | § <b>१५</b> ९      | ७३         |
| <b>११</b> ४ व्यवहारिजगङ्गवृत्तान्त        | स° | 17            | 8 | १<br>२         | § १८५              | ८०         |
| ११५ पुञ्जराज-श्रीमातावृत्तान्त            | स° | 55            | 8 | Ę              | § <b>१९७</b>       | ሪያ         |
| ११६ पादलिस-मागार्जुनवृत्तान्त             | स° | 99            | 8 | १०             | § <b>२१३</b>       | ९४         |
| ११७ वामनस्थलीयपण्डितवृत्तान्त             | स° | 55            | १ | १२             | § २५०              | ११४        |
| ११८ व्यवहारिमुख-उन्दरिकावृत्तान्त         | स° | "             | १ | १४             | § २५१              | 55         |
| ११९ वलभीविनादासूचनवृत्तान्त               | स° | "             | २ | १              | § <i>१९४–</i> ९५   | ८३         |
| १२० वस्तुपालकृतसंघामंत्रणवृत्तान्त        | स° | "             | २ | २              | § १६८              | હલ         |
| १२१ वस्तुपाल-माणिक्यसूरिमीलनवृत्तान्त     | स° | "             | २ | १४             | § १७२              | ૭૬         |
| १२२ हरिहर-मदनकविद्वयवृत्तान्त             | स° | १४२           | १ | 8              | § १७३              | 99         |
| १२३ क्रमारपालसन्तत्यभाववृत्तान्त          | स° | "             | १ | Ę              | § ८९               | ४५         |
| १२४ कुमारपालसोमेश्वरदर्शनवृत्तान्त        | स° | "             | 8 | ૭              | § १००              | ૪૭         |
| १२५ मयणहामोचितबाहुलोडकरवृत्तान्त          | स° | 55            | 8 | ९              | § इ.७              | इ६         |
| १२६ हेमसूरिसर्वरसर्वेदकवृत्तान्त          | स° |               |   | १२             | §७ <del>६</del>    | 30         |
| १२७ रामकृतधान्यकुशलप्रच्छावृत्तान्त       | स° | ,,<br>,,      |   | १६             | § રુંં<br>૧        | ११५        |
| १२८ पादलिप्तसूरिकृतवादिपराजयवृत्तान्त     |    | ,,            | 2 | **             | §२१३               | <b>९</b> ५ |

<sup>3</sup> प्रतिर्म गलतीसे इसका फ्रमांक दुवारा १०१ दिया गया है।

<sup>4</sup> पृ०९७ की पिक्त ४ से ८ तकका अश।

<sup>5</sup> पृ० १९ पर मुद्रित पह्दर्शनप्रवन्धका सिक्षा सूचन मात्र किया गया है इसलिये यह पिक संप्रहमें पुनर्मुद्रित नहीं की गई।

T पृ० ९५ पर, मुद्रित पक्ति ३ से ७ तकका अंगा।

| १२९ खरतराचार्यप्रदर्शितदयावृत्तान्त    | स° | १४२ | २ | 4  | § २ <b>५६</b>    | ११५ |
|----------------------------------------|----|-----|---|----|------------------|-----|
| १३० चारणकृतयशोवीरप्रशंसावृत्तान्त      | स° | 55  | २ | ११ | § <b>१ १ १</b> × | ५१  |
| १३१ राज्ञीभ्रातृबुद्धिपरीक्षावृत्तान्त | स° | "   | २ | १५ | § २६७            | ११५ |
| १३२ पं० रामचन्द्रविपत्तिवृत्तान्त      | स° | १४३ | 8 | २  | <b>७०</b> १३     | ४९  |
| १३३ वस्तुपालसैनिकभूणपालवृत्तान्त       | स° | 75  | 8 | G' | <i>§ १६</i> ०    | ७४  |
| १३४ सोमेश्वरकृतवस्तुपालस्तुति          | स° | 55  | 8 | 4  | § <b>१६१</b>     | 55  |
| १३५ वामनद्विजकृतवस्तुपालचाडावृ०        | स॰ | "   | 8 | १५ | § <b>१६४</b>     | ৩২  |
| १३६ वस्तुपालकारितमूलराजहस्तच्छेदवृ०    | स° | "   | २ | ર  | § <b>१७४</b>     | ૭૭  |
| १३७ पिप्पलाचार्यप्रदर्शितविनोददानपृ०   | स° | "   | २ | G, | <i></i> १६७      | ७५  |
| <b>१३८ हरदेवचाचरीयाक</b> वृत्तान्त     | स° | 55  | २ | १२ | § <b>१</b> ७६    | 90  |
| १३९ पाटलीपुरीयनन्दऋपवृत्तान्त          | स॰ | 55  | २ | १५ | §१८९             | ८२  |
| १४० जयचन्द्रसृपवृत्तान्त               | स° | १४४ | 8 | 9  | § २०६            | ९०  |
| पातसाहिनामावलि                         | स° | "   | २ | 0  |                  | १३५ |

§१२. (५) Ps संज्ञक संग्रह

पाटणके सचके नामसे प्रसिद्ध प्रन्थ भण्डारमे ६ पत्रोंकी एक प्रति हमें मिली जिस पर वस्तुपाल-तेज:पालप्रवन्ध ऐसा नाम लिखा हुआ है। पाटणके संबका नाम स्चित करनेके लिये हमने इसका संकेत  $P_3$  अक्षरसे किया है। नाम मात्र देखनेसे तो ऐसा अम होता है कि यह वही प्रवन्ध होगा जो राजशेखर स्रिके प्रवन्धकोपमे अन्तिम भागमें प्रथित है, क्यों कि इस प्रवन्धकी स्वतंत्र प्रतियां भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होती हैं। लेकिन प्रतिका प्रयक्ष अवलोकन करने पर विदित हुआ कि यह प्रवन्ध राजशेखरकृत प्रवन्धसे सर्वथा भिन्न है। उतना ही नहीं परंतु इस प्रवन्धके प्रणयिताका उदेश तो उक्त प्रवन्धकोपगत वस्तुपाल-तेजपाल प्रवन्धमें जो जो वातें अनुद्धितित रहीं हैं, खास करके उन्हींका संप्रह करनेका है। इस वातका उद्धेश प्रवन्धप्रणेताने स्वयं प्रकरणके प्रारम्भ-ही-मे 'अथ अीवस्तुपालस्य २४ प्रवन्धमध्ये यन्नास्ति तद्भ किश्चित्विह्यस्यते।' यह पंक्ति लिख कर किया है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इसका प्रणयन, राजशेखरकृत प्रवन्धके पश्चात् हुआ है। इसका प्रणेता कीन है सो ज्ञात नहीं होता। प्रतिमें कहीं भी कर्ताका नामनिर्देश किया हुआ नहीं मिला। संघके भण्डारकी यह प्रति है चहुत प्ररातन। यद्यपि इसमें लिपिकर्ता वगैरहका कोई उद्धेख नहीं होनेसे इसका लेखन-समय ठीक निश्चित नहीं कर सकते, तथापि इसकी स्थिति देखते हुए, सभवतः वि० सं० १५०० के पहले या उसके आसपास इसका समय सृचित किया जा सकता है। इस प्रवन्धके प्रणेताने, प्रवन्धगत वृत्तान्तोंमेसे वहुतसे तो B और P संज्ञक पुराने संप्रहों ही परसे नकल किये माल्य देते हैं। सिर्फ कहीं कहीं कुछ वृत्तान्त या पंकितयोंमें न्यूनाविकता दृष्टिगोचर होती है।

## §१३. (६) परिकाष्ट

प्रस्तुत संग्रहके अन्तमें, पृष्ठ ११६ से १३४ तक, प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकितपयप्रवन्धसंक्षेप इस शिरोलेखके नीचे जो १ परिशिष्ट दिया गया है उसकी मूल प्रति हमें अहमटावादके डेलाके उपाश्रयवाले भण्डारमेसे प्राप्त हुई हैं। इसकी पत्रसंख्या ५ है। अन्तमे 'श्रीजयसिंहप्रवन्धाः।' ऐसा पुष्पिकावाक्य लिखा हुआ होनेसे भण्डारकी सूचिमें 'जयसिंहप्रवन्ध' के नामसे इसका निर्देश किया हुआ है। परंतु प्रतिका साद्यन्त अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें, प्रायः प्रवन्धचिन्तामणिसंकित कितनेएक मुख्य मुख्य प्रवन्धोंका किसी विद्वान्ते संक्षिप्ती-

<sup>×</sup> इस कण्डिकाका अन्तिम भाग,-पृ० ५१ की पक्ति १२ से १७ तक ।

करण किया है। इस संक्षेपका कर्ता कौन है सो अज्ञात है, वैसे ही प्रतिके छेखन-समयादिका सूचक मी कोई उहेख प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिका रूप रग देखते हुए अनुमान कर सकते हैं कि कोई ३००-४०० वर्ष जितनी पुरावन तो जरूर होगी। प्रतिके हांसियोंमें कई भिन्न भिन्न प्रकारके हस्ताक्षरोंमें टिप्पनादि किये हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं इससे ज्ञात होता है कि इसका पठन वाचन कई जिज्ञासुओंने किया है।

#### § १४. उपसंहार

इस प्रकार प्रस्तुत संग्रहका संकलन करनेमें हमने मिन्न भिन्न ऐसे ६ संग्रह प्रन्थों का सम्पूर्ण उपयोग किया है, जिनमें ५ तो स्वतंत्र प्रवन्ध-संग्रह हैं और १ प्रवन्धिचिन्तामणि-ही-के कुछ भागका स्वल्प सक्षेप मात्र है। एक Ps सग्रहको छोड कर श्रेष पांचों प्रतियोंके कितनेएक पत्रोंके हाफ्टोन च्लाक वनवा कर उनकी प्रतिकृतियां इसके साथ सलग्न कर दी गई हैं जिससे पाठक प्रतियोंके वर्णनगत परिचयके साथ इनके आकार—प्रकार आदिका प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकेंगे। अन्तमें हम इन प्रतियोंके सरक्षक, और इस प्रकार यह समुद्धार करनेमें हमें पूर्ण सहातुभूति पूर्वक इनका यथेष्ट उपयोग करनेमें सुलभता प्राप्त करा देने वाले सज्जनोंके प्रति हम अपनी आदरपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इनमें P प्रतिके साथ विद्वान सुनिवर श्रीपुण्यविजयजी महाराजका, तथा G प्रतिके साथ उसके संग्रहक श्रीयुत गोक्कल्हास नानजी भाई गान्धीका नाम निर्देश हमने ऊपर स्पष्ट कर ही दिया है। यहा पर B प्रतिके संरक्षक, स्वर्गत सुनिवर श्रीभिक्ति-विजयजीके सुशिष्य और साहित्यप्रिय सुनि श्रीजसविजयजी महाराजके प्रति हम अपना सविशेष कृतज्ञतमाव प्रकट करते हैं जिन्होंने कई वर्षों तक इस प्रतिको हमारे पास पढ़ी रहने देनेकी उदारता वतलाई है तथा और और मी पुस्तकादि प्राप्त करने-करानेमें जो सदैव हमारे प्रति सोतसाह प्रेरणा एवं प्रयत्न करते-कराते रहते हैं।

महाबीर जन्मतिथि, चैत्र, सं॰ १९९२ } भारतीनिवास; अहमदावाद.

जिन विजय

## प्रास्ताविक-टिप्पनीसूचितपरित्रिष्टसंग्रह

## [१] В संग्रहगत ऋषिदत्ता कथानक।

र्थमंईनं नगरम्, राजा हैमरथः, सुयशा राज्ञी, पुत्रः कनकरथः । इतश्च कौवेरी नगरी, राजा सुन्दरपाणिः, राज्ञी वासुला, सुता रुक्मिणी । प्राप्तवरा जाता, कनकरथस्य दत्ता । ततः परिणेतुं तस्यांगच्छतो देशसीम्नि आवासेषु दत्तेषु केनापि पुरुषेण इति विज्ञप्तम्—यत्, अस्य देशस्य स्वामी राजा अरिदमन इति ज्ञापयति—मम सीम्नि राजचिन्हानि सुक्त्वा त्वया एकािकना गन्तव्यम् । अन्यथा युद्धसज्जो भव । तथा तस्य दूत[स्य] मुखादमु श्लोकं श्रुत्वा—

यदि मत्तोऽसि मतंगज! किममीभिरसारसरलदलनैः। हरिमनुसर खरनखरं व्यपनयति स करटकण्ड्रतिम्।। १।।

श्लोकमाकर्ण्य युद्धाय समागतः ।

प्यित घोडा एअ वल एअति निसिआ खग्ग । र इत्थ ग्रुणीस जाणीअइ जो निव वालइ वग्ग ॥ २॥ चेड घोडइ सिरु धरणिअलि अंताविल गिद्धेहिं। महु कंतह रिणसामीअह दिन्नं तिहु खंधेहिं॥ ३॥

म्याणं कृतम् । एकसिन्निप् स्रितः । आज्ञाविधायी जातः । स वतं पालियत्वा मुर्ज्ञि जगाम । कुमारेण श्रीनेमितीर्थ [प्रिति] प्रयाणं कृतम् । एकसिन्निप् सरित आवासेषु जातेषु वनमध्ये काञ्चित्कन्यका दृष्टा गता परिस्रमन् श्रीयुगादिचैत्य गतः । देवस्तवनानन्तरं यावत्यद्याया निविष्टः, तावदेको वृद्धतपोधनः कन्यासिहतः पूजोपचारयुतो दृष्टः । कन्या कुमारं विलोक्येति चिन्तितवती—

किमिन्द्रः किम्रु वा चन्द्रः किम्रु वासौ दिवाकरः । देवः किमथवा साक्षादयं मकरकेतनः ॥ ४॥

अथवा

ः क्रलङ्की रंजनीजानिस्तपनस्तपनः पुनः । अनङ्गस्तु मनोजन्मा तत्कोऽयं सुभगात्रणीः ॥ ५ ॥

अथ कुमारेण स नमस्कृत । मुनिना इत्युक्तः—त्वं कस्य स्रुतः १, केन कारणेनात्रायातः १। कुमारस्य भट्टेन पूर्ववृत्तान्तः किथितः । कुमारेणापि मुनेः पार्श्वादिति पृष्टम्—कथमत्र १, के यूयम् १, का कन्या १, कथमत्र देवगृहम् १। कारणं कथयत । ततो मुनिना देवपूजाऽनन्तरं कुमारं निजाश्रये नीत्वा स्वचित्रमिति कथितम्—वत्स! श्रूयताम्, अस्मिन् भरते मंत्रिवती पुरी, हरिषेणो राजा, प्रिया प्रियदर्शना, पुत्रोऽजितसेनः । कदाचित्स राजाऽधापहृतो वनेऽस्मिन् कच्छ-महाकच्छानुक्रमे कुलपतिं विश्वभूतिं प्रणम्य उपविष्टः । आशीर्वादः प्रदत्तस्तेन । राजन्!

यसांश्रयोः खेलति क्रन्तलाली श्रियेस्तु वः स प्रथमो जिनेन्द्रः । गम्भीरसंसारसमुद्रमध्यादुन्मजतः शैवलवछरीव ॥ ६ ॥

ततोऽनन्तरं रुक्षणेर्नृपं विज्ञाय मुनिना पृष्टम्—कुतो यूयमेकािकनः १, कथिमहागताः १। तेन वृषमान्वयेन श्रीआिदनाथः प्रासादः कािरतः । मुनिना तस्य विषापहो मंत्रो दत्तः । ततः स राजा खपुरं गतः । तत्र समये मंगरावती पुरी, प्रिय-दर्शननरेन्द्रस्य प्रीतिमती दुहिता । केनचित् पुरुषेण राज्ञः सर्पदृष्टा कथिता । ततो हरिषेणस्तत्र गत्वा, तां निर्विपीकृत्य परिणीय च खपुरं समायातः । कियत्यपि काले वृद्धत्वे मार्यया सह तापसी दीक्षां जम्राह । तां प्रकटगर्भा निरीक्ष्य, राजिषमुपारुभ्य कुरुपितरन्याश्रमं तौ त्यक्त्वाययो । तेन दुःखितो यावदास्ते तावत्पुत्री जाता, राज्ञी मृता च । पश्चात्तेनाष्टवर्षाण यहपभदत्ता

सुता पालिता । ततसां रूपवर्ती ज्ञात्वा लोकापहारमयेनाहरूपीकरणमञ्जनं दत्तम् । सा वाला, यां, हे राजकुमर ! त्वया हृद्या । तया च त्वं हृष्टः । परस्परानुरागतः सांप्रतं मम सुतामिमां त्वं परिणय । तेन सा ऋषिदत्ता परिणीता । ऋषिणा कुमारे परस्परान् जीवितेशवत् इति ज्ञयं भवता ।

युक्तोऽसि र्श्वनिभारे मा नम्रां कन्धरां क्र्याः श्रेष!।
त्वय्येकसिन् दुःखिनि सुखितानि भवन्ति भ्रवनानि ॥ ७ ॥
सम्प्रति न कल्पतरवो न सिद्धयो नैव देवता वरदाः।
जलद्! त्विय विश्राम्यति जगतोऽपि हि जीवितारम्भः ॥ ८ ॥

मुनिः पुत्रीं प्रति शिक्षा ददाति-

रक्खाकंडयमंतोसहीमि मा खिवसु पुत्ति! अप्पाणं।
छंदाणुवत्तणं पिअयमस्स एअं वसीकरणं॥ ९॥
कुळवश्वा विघातव्यं श्वश्रुश्रुश्रुपणव्रतम्।
देवतं हि पतिः स्रीणां माता तस्यापि देवतम्॥ १०॥
संसारभारनिर्वाहे वामा वामाङ्गवाहिनी।
प्रसादपात्रं मोहस्य तेनैवालमलंकृता॥ १६॥
अभ्युत्थानम्रुपागते गृहपतौ तद्भापणे नम्रता
तत्पादापितदृष्टिरासनिविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्।
मुप्ते तत्र श्रयीत तत्प्रथमतो ज्ञह्याच श्रय्यामिति
प्राच्यः पुत्रि! निवेदिताः कुलवध्रुशुद्धान्तधर्माश्रमाः॥ १२॥
हति शिक्षा प्रदत्ता।
मा भूः सुखे च दुःखे च वत्से! धर्मपराख्युखी।
धर्म एव हि जन्तुनां पिता माता सुहत् प्रश्रः॥ १३॥

पश्चान्यनिः राजसत् सता सत्कलाप्य खयं नमस्कारपरः सन् अमौ प्रविष्टः । तत आत्मीयकलत्रं रुद्धिवार्य प्रेतकृत्यं कृत्वा तत्साने वेदी विषाय निजपुरं प्रति कुमारश्चलितः । तया मार्गे सर्वत्रापि देवतादत्तवीजैर्द्धक्षा रोपिताः, उद्गताश्च । प्रयोगैः पश्चाद्वहं गतौ । पत्रा मात्रा वर्द्धापनं कृतम् । सुखेन तिष्ठन्ति ।

इतश्च, राजझता रुक्मिणी ऋषिदत्तां परिणीतां श्चल्या कुमारं वाञ्छती महादुः खिता योगिनीं झुरुसामिधां षट्कमेनिरतां संपर्व्यास्त्यागाय रथमईनपुरे प्रेप्य तयाऽवसापिनीं विद्या दंत्वा पुरुषवध-नरमांसमक्षणे ऋषिदत्तायाः करूंकमारोप्य श्वग्रुरपाश्चीद् देशमध्यानिष्कासिता। सा केनापि सार्थेन सह औषषप्रभावेण पुरुषवेषं विधाय खजन्ममूमी पैत्रिकं वन गता। सा योगिनी खपुरं गताः। तयम कृतिमण्या अपे सर्व निवेदितम्। ततो कृतिमण्या पितुरप्रे ऋषिदत्तामृतवृत्तान्तं कथित्वा पाणिग्रहणार्थं कुमारस्याकारणा्यं विज्ञसेन जनकेन मनुष्यान् प्रेष्य छतादान विधाय प्रगुणितः। तैर्मनुष्यः सम पाणि ग्रहीतु पूर्ववनं याव-त्कुमारः समायातः, ता पूर्वमूमिका दृष्टा ऋषिदत्तागुणान् स्मृत्वा मुक्तकण्ठ रोदन विधाय यावचैत्य गतः, तावृद्दक्षणाङ्गस्फुरणं विचार्य, अत्र किं शुम माति १ इति किञ्चिचन्त्रयन् यावदास्ते तावत्पुष्पो[प]हारहस्तः तप्रसिकुमारस्वपारी कोऽपि मृतिः समायातः। रूपपरावर्तेन पुष्पाणि कुमारस्य समर्प्य स्वय देवपूजादिकृत्य विधाय इति चिन्तितम् यत् एष परिणेतु गच्छति। ततः कुमारेण स मृतिः पृष्टः—कुत्तो यूयम् १ कथमत्र १ । मृतिनेनोक्तम्—अत्राश्चमे पूर्व हरिषेणराजिषः स्रुता ऋषिदत्तां कस्मृपि ब्रागतस्य राजकुमारस्य दत्वा काष्टमसणं कृतवान्। असिन् शून्याश्चमेऽहं तस्य शिष्यतुल्यः देशान्तरे तीर्थयातां विधाय समागतः। पश्चवर्षणि वसुद्वः। निजगुरुतीर्थमित्रिन अत्राश्चमेऽहं तस्य शिष्यतुल्यः देशान्तरे तीर्थयातां विधाय समागतः। पश्चवर्षणि वसुद्वः। निजगुरुतीर्थमित्रिन अत्राश्चमेऽहं तपः कुवर्णिऽस्मि। ततः कुमारोऽतीव केहोस्रासारं -मुर्नि

स्नेहाङ्यभाषणपूर्व भोजनवस्नाभरणादिदानं विधाय कोवेरीं प्रति तेन सुनिना समं गृहीत्वा गतः । रुविभणी परिणीता । तया रुविभण्या एकान्ते महास्नेहे जाते पतिः ऋषिदत्तावृत्तान्तः पृष्टः । तेन कथितम् —ऋषिदत्तायाः शीलगुणो विनयगुणो रूपगुणा-दिकोऽनिर्वचनीयस्तत्र किं कथ्यते । उक्तं च—

रूपलक्ष्मीयुपो यस्याः समस्या कामकामिनी । कर्णिका-मेनिका-नागयोपितः पद्पांशवः ॥ १४ ॥ जाते तद्विरहे दैवाद्दासी त्वमसि मे प्रिया । यत् क्षीरेण विना घृष्टिरपि प्रीतिकरी न किम् ॥ १५ ॥

तदभावे त्वं मया परिणीता । यथा षट्रसपेशलस्य भोजनस्यापाया कि कथितान्नं न भुज्यते । तद्वचनं शुत्वा गृह-वासमवगणय्य सा रुक्मिणी पूर्वकारितं निजं पौरुषं सर्वं कथितवती । कुमारस्तदाकण्यं महासकोपस्तामङ्कारयक्त्वा, रे! पापिष्ठे! व्यात्मानं मां च नरके कथं क्षिपसि गच्छ, मम नेत्रादपसर । अदृष्टमुखी भव । सा रूपवती महासती कथाशेपी कृता । स्रोकद्वयिकद्धमभेक्ष्य तदा मुनिस्तद्वचनं शुत्वा निजकल्ङगमनेनातीव हृष्टः । निशान्ते राजाङणे चितां कारियत्वा कुमारः काष्ठभक्षणाय श्वशुरेण लोकेन च वार्यभाणोऽपि यावचिलतः, तदा सर्वलोकवचनोपरोधाचपिसमुनिनोक्तम्—हे कुमार! कौऽपि मृत्वा कर्मवशाद् भिन्नगतिक आत्मप्रियस्य मिलितः । इति वारितोऽपि यदा न तिष्ठति तदा मुनिनेत्युक्तम्—देव! तव खेहाकृष्टा सा मृताऽपि मिलिप्यति, इति ज्ञानेन जानामि । कुमारः पृच्छति—भवद्भः कापि सा दृष्टा ज्ञाता वा । कथं किंवा हास्यपद्म १—इति पृष्टे यमपुरे कृतान्तमन्दिरे तव प्रिया विवयते । यदि तस्याः स्थाने ग्रहणके कोऽपि मुच्यते, तदा समेति । इत्युक्ते कुमारश्चिन्तादुरः तत्र को याति, कित्तप्रति १, इत्युक्ते मुनिनोक्तम्—देवाहं यास्यामि । यतो दुस्त्यजः खेहस्त्वया समम् । यदि भवान् ममादेशं दास्यति तदाहं यास्यामि । कुमारः प्राह—मयामे पुभ्यं जीवितव्यं हद्वयं दत्तम्, रोपं जीवितव्यं वियते तद्वपि गृहाण । तेनोक्तं पुनर्यते कार्ये यिक्तिश्चदहं याचि (१) तिन्निधयितव्यं नहि । ओमित्युक्ते प्रतिश्वते स मुनिलक्ष-संस्थलोकसमसं पटान्तरे प्रविष्टः । क्षणान्तरे मुक्तं पूर्वम् । दृष्टः क्षिप्ता । ततोऽतीव हृष्टः कुमारः । ऋषिदचायुतः श्वशुरेण पूजितः । निजा सुता निर्भित्तिता । अर्कृत्यकारिणीति भणित्वा । पश्चात्रयाणकमुह्तें ऋपिदचाया अग्रे इति भणितम्—अहं स्विमेतं यममन्दिरे तत्र (व१) स्थाने मुक्ता कथं यामि गृहम् । अहं मित्रसमीपे गमिष्यामि । तदा हिसत्वा प्रया पाह—देव! एतत्तर्व जनकद्वीषधविलसितम्। भवद्विरत्यत्वावधारणीयम् । एरं यथा हिन्नण्यां प्रसादो भवति तथा कर्तव्यम् । यतः—देव! एतत्तर्व जनकद्वीषधविलसितम्। भवद्विरत्यत्वावधारणीयम् । एरं यथा हिन्यप्रे प्रसादो भवति तथा कर्तव्य । यतः—देव! एतत्तर्व जनकद्वीषधविलसितम्। भवद्विरत्यत्वावधारणीयम् । एरं यथा हिन्ययां प्रसादो भवति तथा कर्तव्यम् । यतः—देव! एतत्तर्व जनकद्वीषधविलसितम्। भवद्विरत्यत्वावधारणीयम् । एरं यथा हिन्ययां प्रसादो मित्रते तथा कर्तव्याः ।

## न हसंति परं न थुणंति अप्पयं विष्पिअं पि न चवंति । एसो जाण सहावो नमो नमो ताण पुरिसाण ॥ १६ ॥

त्रियावचनं श्रुत्वा हृष्टः । श्वशुरेण प्रेषितः । प्रियाद्वययुतो निजिपतृगृहं ययौ । ततो हैमरयो राजा निजापराघविरुक्षो वधूमनुनीय कुमारं राज्ये संस्थाप्य भद्राचार्यपार्थे वतं गृहीत्वा मुक्तिं गतः ।

ततः कनकरथस्य पृथ्वीं पालयतः ऋषिदत्तायाः सिंहरथो जातः । हर्पपूरितस्य राज्ञः कियत्यपि गते काले गवाक्षोप-विष्टस्य मेघमण्डलं संपूर्णं दृष्ट्वा प्रचण्डपवनेन खण्डीकृतं गलितं च विज्ञाय चेतसि विरागवान् जातः संसारोपरि । इति चिन्तयति—

## जजरइ जहा देहं खणेण तहा जीवणं विणासेइ। खणदिद्वनद्वरूवा इह इद्वसमागमा सबे।। १७॥

ऋषिदत्तायाः समं यावत् रात्रौ इति चिन्तयति, तावत्प्रभाते उद्यानपालकेन तत्रायातसूर्यागमनं कथितम् । ततः पियया सह गुरुं प्रणम्य देशनां श्रुत्वा प्रियाया राक्षसीकलङ्ककारणं निष्कारणं पृष्टवान् । उक्त च— इह भरते गंगापुरे गंगदत्तराज्ञः गंगाकुक्षिसमुद्भवा गंगसेना सुताऽऽसीत् । चद्रयशासाध्वीसमीपे सुता सम्यक्त्वसारं धर्म प्राप्यातीव सदाचारचतुरा वम् । कदाचित्तत्रैव पार्श्वे गगामिधा तपोधना तपसपति । तां लोको नमति स्तौति च । अस्याः सदशी तपःपात्रं साध्वी कापि न दृश्यते जगति—इति प्रशंसावाक्यं श्रुत्वा गगसेनाऽसहमाना लोकामे इति कथयति—इय गगा दम्भपरा दिवा तपः करोति रात्रौ राक्षसीव मृतकमांसं भक्षयति । अस्या नामापि न प्राह्मम् । सा गगा क्षमापरा सती सर्व सहते न किमपि वदति । तदलीकदूषणेन दूषिता गगसेना महत्तपः कृत्वा मिथ्यादु कृतस्यादानात् मृत्वा स्तर्ग गता । पश्चाद् भवं आन्त्वा मुहुर्मुहुः, गगापुरे राज्ञः सुता जाता । ततो मुनिसुन्नततीर्थनाथस्य पार्थ्वे धर्म प्राप्य सकपट विकटं तपो विधाय पर्यन्तेऽनालोच्यानशनानमृत्वा ईशानेन्द्रस्य प्रिया जाता । ततः पश्चाद् हरिषणमहीपतेः सुता जाता ऋषिदत्तामिधाना । अस्याः स कलङ्क उदयं गतः । सा गगा साध्वी भवान् आन्त्वा रुक्मिणीसपत्नी जाता । तेन कलकोऽ-दायि रुक्मिण्याः । अतो भवशतैरपि कर्मभ्यो न छुखते । ततः सूरिवचनाज्ञातिसरणतः पूर्वभवस्तरूप विज्ञाय राजा सुतं सिंहरयामिधान राज्ये संस्थाप्य सकलत्रो व्रतमग्रहीत् । ऋषिदत्तासाध्वी भिद्दलपुरे श्रीशीतलतीर्थे[श]जन्मम्मौ केवलज्ञान प्राप्य मुक्तिं जगाम ।

॥ इति ऋषिद्त्ताकथानकं समाप्तम् ॥ १७ ॥

[२] B और BR संग्रहस्थित मोरनागप्रवन्ध।

एकदा श्रीशत्तंजये राजादनतरोरधः श्रीआदिनाथे (Br श्री ऋषभदेवे) समवस्ते मयूर्मुलात् सर्पश्चरणाग्ने पपात । मयूरः पृष्ठिमाययो । सामी विस्तितः । वैरं दृष्ट्वा तयोर्भगवानाह—भोः ! पूर्वभवाभ्यासादिहापि वैरमारव्यम् । शृणुतः— वालाकदेशमध्ये सुप्रामप्रामे दत्तः श्रेष्ठी । तस्य द्वौ सुतौ । एकदा श्रेष्ठी अनशनं जगृहे । निर्व्यंजनं मत्वा लघुना कटाहिः कृष्टा । इतो वृद्धो आता आययो । तेन दृष्टा...गार्थे कलह कृत्वा सृतौ । तत्रैव सर्पी जातौ । सुद्धा सृतौ । तृतीयनरक गतौ । तदनु सदौ जातौ । मिलितौ, सुद्धा मृतौ । तदनु सर्प-मयूरौ जातौ । अत्रापि तदेवारव्यम् ! । ततो जातजातिस्मृती भगवता दत्तमनशनमादाय मृतौ । चतुर्थदेवलोक गतौ ॥

॥ इति मोरनागपवन्धः ॥ १८ ॥

[३] BR संग्रहोपलब्धवप्पभिटसूरिकथाप्रकरण।

एकदा प्रेक्षणे जायमाने गुरूणं वप्पमिट्टसूरीणां पुस्तकं(?) दृष्टिस्तिमिरेणावृता वप्पमिट्टसूरिभिर्नर्त्तक्या नीलीकंचुके दृष्टिः क्षिप्ता । आमनृपेण ज्ञातं मम मित्रस्रोतस्थामिनलापोऽस्ति । अत्र किं दुष्करम् । कांठुलीमाहूय रात्रौ मम मित्रमठे वसनीयम् । इतः सा रात्रौ छन्ना मठं गत्वा गुरूणां चरणसवाहन चके । गुरुमिरुक्तम्—का त्वं ? । अहं नर्तकी देवेन प्रहिता । इतो गुरवो रोदितु प्रवृत्ताः । तया ज्ञात दृशम्यां कामावस्थायामेते । यथा—

नयनप्रीतिः प्रथमं चित्तासङ्गस्ततोऽथ सङ्कल्पः । निद्राच्छेदस्तनुता स्वभावव्यत्ययस्वपानाशः ॥ उन्मादो मूर्च्छा मृतिरित्येताः स्मरदशा दशैव स्युः ॥

तयोक्तम्—मयि खाधीनायां किमिति रुवते ?। ताभ्यामु(तैरु ?)क्तम्—अस्माकं गुरवः स्पृताः । कथं ? –शिशुत्वे गुरूणा पाश्चात्पप्रदेशेषु छुठनं तव पयोधरैः स्मृतम् । तदनूक्तम्—

चक्षुः संष्ट्रणु वक्तवीक्षणपर वक्षः समाच्छादय रुन्द्रि स्फूर्जदनेकभिद्ग चतुरं शृङ्गाररम्यं वचः । अन्ये ते नवनीतिपण्डसदृशा मत्यी भवन्ति क्षिती सुग्वे ! किं परिखेदितेन वपुपा पाषाणकल्पा वयम् ॥ ंत्रातर्नृपेण पृष्टा-

गयइ (१) वइकेरइ देव मिंह नहु केणइ परिभुत्त । निचोरइ गुज्जररिज जिम पाय पसारिव सुत्त ॥ नृपेण प्रातश्चरणयोर्छगित्वा मानिताः ।

नृषण प्रातश्चरणयालागत्वा मानिता

## · [४] BR संग्रहस्थितजिनप्रभसूरिप्रवन्ध\*। 😁

् खरत्रपक्षे श्रीजिन्सिंहसूरितः श्राद्धादिभेदेन पक्षद्रयमजनि । ततः श्रीजिनसिंहसूरिभिः पद्मावतीदेव्याराधनीर्थः पण्मासान् यावदाचाम्छतपः स्मशाने गत्वा तदाराधनं चके । ततः प्रत्यक्षीभूतया पद्मावत्योचे-किमर्थमाराद्धा ?। तैरुक्तम्-राज्ञः प्रतिबोधशक्ति देहि । देव्योक्तम्-तव पण्मास्येवायुः । तेन किं नृपवोधशक्त्या ? । तथापि वागडदेशे गच्छ । तत्र यामे दश भ्रातरः सन्ति, तत्रैकस्य लघुः सप्ताष्टवार्पिकः सुतोऽस्ति, पादे किस्त्रिन्यूनांगुलित्वेन लंघायमानः । तान् प्रतिवोध्य 'दिश्चिय । तस्य च खल्पाराधनेनाप्यह प्रत्यक्षा भाविनी । स च नृपप्रतिवोधकः शासनप्रभावको भावी-त्युक्त्वा तिरोद्धे देवी । स च सूरिः सर्वे तथा कृतवान् । तं चादीक्षयत् । खायुःप्रान्ते तस्य चायं पदम्पि ददे योग्यतां ज्ञात्वा । ततः श्रीमहिपेणसूरेः स्याद्वादमञ्जरीकर्तुः पार्श्वेऽधीतवान् । [स]श्रीजिनप्रभसूरिः । तस्य च यदा यदा भाणने संशयो भवति तदा तदा निद्रायमाण इव किञ्चित् विमृशति । तदा सम्यग् बुध्यते च । ततो घूर्मी(र्ण ?)-सरस्वती तस्य नाम तावता दत्तम् । श्रीजिनप्रभसूरिस्तु कियद्प्रन्थाध्ययनानन्तरं बहुशुद्धप्रज्ञत्वेनृ तद्घूर्णनावसरे तमर्थ लिखति सम्यग् बुध्यते च। ततो गुरुभिस्तं तथा कुर्वन्तं द्या तस्य प्रत्यक्षसरस्वती विरुदं ददे। स क्रमेण म्लेच्छाधि-राज पा० पीरोजादिप्रतिबोधकश्चाभूत् । तेन च साहाय्येन स्याद्वादमञ्जरीवृत्तिः स्वगुरोः कृतिरिति शोधिता । ततः "श्रीजिनप्रभसूरीणां सहायोद्भित्रसौरभे" त्यादि तत्प्रशस्तौ तैर्न्यस्तम् ॥ इति श्रीजिनप्रभसूरीणामुत्पत्तिप्रवन्धः ॥ ् एकदा सभाखें सुरन्नाणे सूरिभिः समं धर्मगोष्ठीं छुर्वाणे कोपि सुलाण आगतः । तेन निजटोपिका आकाशें स्थापिता । तदा च सभासदां चमत्कारः समजिन । तद्नु सुरत्राणेन सूरेर्मुखं विलोकितम् । ततः सूरिणा निजरजोहरणमुच्छाल्य टोपिका पातिता, परं रजोहरणं नभसि स्थितम् । गुरुणोक्तम्-यस्य कस्यापि शक्तिरस्तु स पातयतु । परं केनापि नापाति । ततस्तैरेव दक्षिणकरेणात्राहि । द्वितीयदिने तेनैव सजलकुम्भो नभसि स्थापितः । ततो गुरुणा सुरत्राणानुज्ञया रजो-हरणेन कुट्टियत्वा घटो भग्नः, पानीयं तत्रैव मोद्काकारेण स्थितम् । तेन चमत्कारेण जिनशासने महती प्रभावना जाता । एकदा सुरत्राणेनोक्तम्-भोः सभ्याः! शर्करा कस्य मध्ये क्षिप्ता मिष्टा स्यात् । ततः सभ्यैः स्विधयोक्तं परं तन्मनिस न चमत्करोति । ततस्तेन सूरिः पृष्टः । मुखमध्ये । तेन रिक्षतः । अन्येयुः खमुद्रिकां खयं पर्यङ्कपादतले संस्थाप्य सूरिं प्रति श्राह-मम मुद्रिका गता सम्प्रति कास्ति ? सूरिणोक्तम्-योगिनीपुरमध्ये । पुनः पृष्टे, राजभवनान्तः । पुनः पृष्टे, संसा-

एकदा पृष्टम्—दुनीमध्ये किं पुष्पं वृद्धम् १। सभ्यः स्वधियोक्तम्—परं तन्न मनश्चमत्कारकारि । सूरिणोक्तम्—वुणिफर्छं वृद्धम् । येन नवखंडपृथ्व्या छज्ञा ढंक्यते । तेन हेतुना जगढंकणीति विरुदं दत्तम् । एकदा ततः सुरत्राणः समुत्थाय सूरिणा सह स्वावाससोपानकानुहंघ्यमानः, एकस्मिन् सोपानके श्रीवीरविम्वं म्छेच्छेः स्थापितमस्ति, तदुपरि सूरिणा पादो न दत्तः । सुरत्राणेनोचे—कुतोऽस्मिन् प्रस्तरे पादं न ददासि १ । तेनोचे—महावीरोऽसौ कथ्यते । सुरत्राणोऽवक्-यद्यसावीद्यम् नाम विरुदं धत्ते तदा कस्मान्मौनेन स्थितः । सूरिराह—हे देव ! यतः कथितं देवभ्योऽपि दानवा विरुत्तः स्यः । दुरवस्थापतितानां सर्वेषामीद्यवस्था स्थात् । तदनु सुरत्राणेन निजनरा निष्कासनहेतवे प्रहिताः परं सहस्रेरिष न निःसरित । तदनु सुरत्राणेन पृष्टः सूरिराह—यदि स्वयमेव गृत्वोत्पाद्यते तदा निर्मरिति नान्यथा । तथा कृत्वाऽऽक-

मध्ये । पुनः पृष्टे पत्यद्वे पादचतुष्टयमध्ये । तत एकं पत्यद्वपादमुत्पाट्यांगुल्यर्पिता । तेन स रक्षितः ∕।

<sup>\*</sup> एष प्रवन्ध BR सङ्गहे लिखितो लब्ध । तथेवैकस्मिन् अन्यकथासङ्गहेऽप्युपलब्ध । अतोऽस्य पाठमेदा अपि अत्र सङ्ग्रहीता सन्ति । 1 रविवर्द्धनप्रतौ 'देवी' नास्ति । † एतदन्तर्गता पंक्ति प्रतिता प्राचीनादर्शे । 2 प्र०-अगुलीयमर्पितम् ।

र्षितः। निज्ञावाससम्मुखं प्रौढं जिनीक्यं कारियत्वा स्थापितः। पृष्टम्-मोः सूरे! श्रीवीरः पृष्टस्यन् किमप्युत्तर दत्ते न वा । सूरिरोह-सर्वं कथयति । तद्तुं, अन्ते जवनिकां बद्धा सुरत्राणेनोक्तम्-अस्मित्रगरे कियन्तः सुरत्राणा जाताः १ वीरेणोर्फम्-सर्वेषां नामायूराज्येपदपालनपूर्वकं संख्यादि । तेनातीव हृष्टोऽभूत् । पुनः पृष्टम्-भवन्तः कियेन्तः सन्ति १ । वीरेणोक्तम् वर्ये ऋषभेत्रसृतयः २४ सेंख्याः साः । तहनु अतिहृष्टेन तेन पचाशत द्रम्माणा प्रतिदिनं भोगपुष्पादि पूरितम् । पर्मेतत्सर्वं सूरिध्यानवळेनैव । तस्मिन्में हे, जिनालयं कारितं येन् निजावासिथतो , निसं प्रणाम करोति । एकदावसरे सूरिणा विजययश्रीप्रभावः प्रोक्तः । तद्तुं पंचाशतद्रुम्मैः स कारितः । सुरत्राणेन पृष्टम्–कः प्रभावः १। सूरिणा कथितम् च्यत्रीयं युक्री भवति तुत्रारिः कोऽपि नायाति । ततः सुरत्राणेन निजच्छत्राधराखुन्यस्तः । ततो मार्जारी मुक्ता पर छत्रच्छायायां कथमपि ओतुर्नेति । अपरः प्रभावः-यस्य देहे असी वध्यते तस्य प्रहारो न छगति । तदनु सुरत्राणेन छागमानाय्य तस्य देहे विजययस्रो वद्धः । वहवः खद्दगप्रहारा मुक्ताः परमेकोऽपि न छप्नः । एकदा सुरत्राणो गूर्जर्रधर्रित्री प्रति यात्राभिप्रायेण सूर्रिं पाह-पाडें । अहं कस्या प्रतोल्याँ निस्सरिष्यामीति पृष्टे सूरिणा चिठडिका लिखित्वा सर्ववृत्तान्तयुतां गोलकान्तस्तां क्षित्वा मुद्रां दत्त्वाऽर्पितो गोलकः । हे देव ! त्वया योगिनीपुरबहिर्गत्वा गोलकं स्फोटयित्वा वाचनीयमिति प्रोक्तम् । सुरत्राणेन तथा कृतम् । यत् सुरत्राणः काकराख्यकोटस्य एकत्रिंशच्छराणि पात्तयित्वा तिस्सरिष्यति । तेनाभिज्ञानेन स हष्टः । सच्छायमंजरीफलभ्राजिष्णोराम्रस्य तले सर्वकटकं मेलयित्वा प्रस्थानं साधितम् । तेन सूर्रिः पृष्टः-भो पांडे । कीटशो नयनानंदकारी सहकारोऽस्ति ? । सू० सत्यमेतत् । ततः सूरिणा स वृक्षः प्रयाणिद्विकं सुरत्राणोपिर छायां कुर्वन सार्खं चालितः । स्रिः सुरत्राणेन पृष्टः-भौ पाँडे । असौ वृक्षः कस्मा-देसाई समेंति १ । सूरिणोचे - यदि सुरत्राणो विदाहि ददाति तदा प्रश्राद्वित्वा स्वस्थाने याति नान्यथा । तदनु सुरत्राणेन विसर्जित्रभूतो निर्जस्थाने गतः । स स्रिः कियत्प्रयाणैनीगपुरादिमार्गेण मरुखल्यां प्राप । प्रतियामे तिष्ठवासिना-र्योऽक्षतनालिकेरकुसुममालाचन्दनादिमिः [सूरिराजं ] सुरंत्राण च वद्धोपयन्ति । स ताः सर्वो विलोक्य कंचन पार्थस्य नर प्राह-एताः स्त्रियो विभूषणपट्टकूलमौक्तिकादिमिर्विवर्जिताः क्यम् ? । केर्नाप दंडिता वार्नीपाते पातिता वा, येनेद-शीनिःश्रीका दृश्यते । (१) तद्नु तेन नरेणोचे-हे देव अयं देशो निर्द्धनः स्वभावेनैव, अन्यत्किमि कारणं नास्ति । ततः सुरत्राणेन परोपकारिधया प्रतिस्त्रियं ] दीनारटङ्ककाः स्वर्णमत्राः समर्प्ये प्रणाम कृत्वो स्वगृहे प्रहिताः । एवं प्रतिप्राम समस्तिनिद्धेनजनानामा्शाः सफलयन् पत्तनं ्यावत्पूर्वरीत्या प्राप ) जंघरालनगरे बहिः कटकमुत्तरितम् । श्रीजिनप्रभ-सूर्यः पत्तनन्गरं गच्छन्तः तपापस्त्रीसोम्प्रभस्रिशालायामीयः। श्रीसोमप्रभस्रिमस्तेषां प्रशंसा इता । श्रीप्रभूणां प्रभावदिव सम्प्रति श्रीजिनधर्ममाहित्स्यमस्ति इति । तैः प्रत्युक्तम् वयमविरताः सुरत्राणेन सार्द्ध रात्रिदिवं व्रजामः । सर्वदाऽस्वतन्त्राः । यूर्य चारित्रिणेर । युर्धमार्कमाधारे "चारित्रमस्तीति । एवंनिधप्रसावे साधुभिः प्रतिलेखनार्थं सिक्किने त्तारिता। एकस्य साघोः सिक्किका मूपकैर्जग्धा। तद्वचः श्रुत्वा श्रीसूरिमी रजोहरणं श्रामितम् । ततः सर्वे मूषकाः शाला [तो वहिः] निःसृत्य सूरेरप्रे उपविष्टाः । सूरिभिरुक्तम्-अहो आखव । एते साधवः कीटिकाया अपि विरूपं न चिन्त-यन्ति, भवद्भिः कस्माद्विनाशोऽकारि ? । पुनरुक्तम्-वयं कस्यापि विरूपं न चिन्तयामः, एवं यः कश्चिद्पराधी स तिष्ठतु, अन्ये गच्छन्तु । ततस्तस्य मूषकस्य देशपट्टो दत्तः, शालान्तर्न स्थेयम् । ततः स द्वारेण निःसृत्यान्यत्र गतः । कियदिनानि पत्तने स्थित्वा गूर्जरत्राव्यवहारिभिः सह सुराष्ट्रं प्रति चितः । एकदा सूरिः पृष्टः-भो पाडे ! हीन्दूजनमध्ये किं तीर्थ बृहत् १। सूरिराह-राजाद्नो दुग्घेन वर्षति । तदनु पातसाहिना सघपतीभूय पूजामहाध्वजाऽऽवारिकारात्रिकादिकं क्टला सघेन सार्द्धं सहस्रछोकेन सूरिभिः सह त्रिःप्रदक्षिणा क्टला राजादनिवरोरधः स्थितम् । तावता सूरेर्ध्यानवछेन संघसिहतसुरत्राणोपरि कुंकुमकेसरकपूरिमिश्रं दुग्ध राजादनितो ववर्ष । ततश्चमत्कृतचित्तेन सुरत्राणेन सह गिरिनार प्रति चिलतः । तीर्थासन्नगतेन तेन सूरिः पृष्टः-अस्य तीर्थस्य कः प्रभावः ?। सूरिराह-अच्छेद्योऽभेद्योऽयम् । किन्तु वस्रमयी

<sup>1</sup> प्र०-कोष्ट्य । 2 प्र०-वदाहि । 3 प्र०-'विलित्वा' नास्ति । 4 प्र०-नागपुरनगरमार्गेण । 5 प्र७-एक्तपर्दे नास्ति । ह

मूर्तिः । ततः सुरत्राणेन सुद्गरघाते द्तेऽप्तिरफुलिंगाः प्रकटीभूताः, परं न भगः । तेन प्रभावेण रिश्वतेन स्थालं टक्कैभूत्वा नेमिर्वद्धीपितः । रात्रो केनापि म्लेच्छेन सर्वाः इयामलप्रतिमा एकत्र मध्ये संस्थाप्य रात्रो सुप्तम् । एवं च व्यवहारिणामग्रे कथितम्—यद्येते भूता रात्रौ मम प्रत्ययं दर्शयिष्यंति तदा छोटयिष्यामि नोचेत्सर्वाश्चूणीकरिष्यामि । एवं
कथित्वा सुप्तः । परं कालवरोन कोऽपि चमत्कारो न दृष्टः । प्रातः श्राद्धजनेन म्लेच्छव्यतिकरं विम्वव्यतिकरं च
सुरत्राणाग्रे निवेदितम् । सुर० स आहूतः पृष्टश्च—भो ! तवाग्रे भूतेः किमपि कथितं न वा ? । तेनोक्तम्—निह निह । ततः
सुरत्राणेनोक्तम्—सर्वेभूतिर्ममाग्रे मीनितः छता, अयं दुष्टः अस्मानभिभवित तेन त्वया शिक्षा दातव्या । ततः स धृतो
निर्घातनार्थं श्राद्धैः कृच्छ्रेण मोचितः । एवं प्रकारेण गमनागमने सर्वजनाशां पूर्यन् योगिनीपुरे सूरिभिस्सह महामहोत्सवपूर्वकं प्रावीविशत् सुरत्राणः ॥

## ॥ इति श्रीजिनप्रभसूरीणां प्रबन्धोऽयं ॥ लिखितं पं० रविवर्द्धनगणिभिः ॥

## [४] G संग्रहस्थित जीव-इन्द्रियसंवादकथा।

अन्यदा जीवस्येन्द्रियैः सह विवादः । तानि भणन्ति—वयं भव्यानि, अस्मिद्धना न स्यः किञ्चन । स जीवो भणे-दहं चारः । एवं सित जीवेनोक्तम्—यान्तु भवन्तः । गते नेत्रे । ताभ्यां विनापि भ्रमणादिकाः कियाः कुरुते । ततः कणौं गतौ । ताभ्यां विनापि जातं सर्वम् । नाशिकापि जिह्नापि गता । स्वादं न लभते । गतैः सर्वेरपि जीवः सर्वानपि व्यापारान् कुरुते । ततो जीवेनोक्तम्—आयान्तु भवन्तः । अहं यामि । तथा कृतम् । जीवो वपुपो दूरे स्थित्वा स्थितः । ततः मृत इव स्थितः । वालोव्यो (१) भणत—को गरीयान् १। तैरुक्तम्—भवान् । एवं निर्णयः झकटकस्य । अतो जीवो नरके न क्षेप्य इन्द्रियाणां स्वार्थं साधयित्वा ॥ ३ ॥

## [५] G संग्रहगत धनश्रेष्ठीकथानक ।

पृथ्वीपुरे धनश्रेष्ठी। तस्य चत्वारः पुत्राः। स्रियमाणेन पित्रा शय्याधःस्थिताश्चत्वारः कलशा विभज्य समर्पिताः। तेषु रजो-ऽस्थि-भूर्ज-देमादि विद्यते। ततः पितुर्मृतेरनन्तरं ते परस्परं विवादं कुर्वाणाः पशुपालेनैकेन वारिता एवम्-रजः क्षेत्रम्, अस्य पशुअश्वमनुष्यादि, भूर्जं लेख्यादि, कलाहीनः किमपि न वेत्ति सुवर्णम् ॥ १४॥

<sup>1</sup> नास्त्येतत्पद्र रविवर्द्धनप्रती ।

## प्रबन्धचिन्तामणिसम्बद्धः-

# ॥ पुरातनप्रबन्धसङ्ग्रहः ॥

[ P B. Br. G. Ps. सञ्ज्ञकसङ्ग्रहग्रन्थेभ्यः सङ्गृहीतः । ]

## १. विक्रमार्क-प्रबन्धाः।

## विक्रमार्कसत्त्वप्रबन्धः (B.)

- (१) अकार्षीदनृणामुर्वी विक्रमादिसभूपतिः। खर्णे प्राप्ते तु है रंकस्तुरष्काकुलितां व्यघात्॥
- (२) हूणवंदो समुत्पन्नो विक्रमादित्यभूपतिः। गन्धर्वसेनतनयः पृथिवीमनृणां व्यघात्॥
- §१) उज्जयिन्यामुच्छिन्नवंशो विक्रमादित्यनामा जननीसहायोऽस्ति। तस्य भट्टमात्रो नाम मित्रम्। स एकदा प्रव्यार्जनाय मित्रेण सह जननीमाप्रच्छय चचाल। वज्राकरं स्पृत्वा तदुपरि प्रस्थितः। क्रमेण रोहणाचले 5 गतस्तत्र ग्रामे रात्रौ वसितः। प्रातः खनित्रमादाय रोहणाद्रौ गतः। तत्र कौपीनमाधाय त्रिवेलं 'हा दैव' इत्युक्त्वा ललाटं करेण हत्वा घातो दीयते। अतो भट्टमात्रेण चिन्तितम्—असौ सत्त्ववानस्ति। अपूर्ववार्तां विना न 'हा दैव' इति वक्ष्यति। अतो भट्टमात्रेणोक्तम्—देव! उज्जयिन्या एको जनः समायातस्तेन तव मातुरिनप्टम् मुक्तम्। इति श्रुत्वा विक्रमार्केण 'हा दैव' इत्युक्त्वा करात्कुदालकः क्षिप्तस्तस्य संघातेन दिव्यं रत्नं प्रादुरास। विक्रमेणात्ते मित्रेणोक्तम्—कुशलं गृहे, कोऽपि नायातः। तर्हि कथमलीकमुक्तम् १। तदन्त इमं श्लोकं पठता 10 विक्रमार्केण करात्त्यक्तं दरे—

(३) धिग् रोहणगिरिं दीनदारिद्यव्रणरोहणम् । दत्ते हा दैविमत्युक्ते रत्नान्यर्थिजनाय यः॥

इत्युक्त्वा यथागतं ययौ । पुनरुज्जियन्यामायातस्तत्र पटहो वाद्यमानः श्रुतः। कमिष नरं पत्रच्छ-को हेतुरत्र १। तेनोक्तम्-अत्र राजा विलोक्यते । कथम् १ । योऽत्र राजा भवित स रात्रौ विषयते । विक्रमेणोक्तम्-अहं भिविष्यामि । इत्युक्ते प्रधानै राज्ये स्थापितस्तेन सन्ध्योपिर नैवेद्यानि कारितानि । पुष्पाद्युपस्करः सकलोऽिष सज्जी-15 कृतः । पल्यद्भपार्थे पुष्पगृहं तत्र नाना नैवेद्यानि हौकियत्वा स्थयं सङ्गमाकृष्य जाप्रसस्ति । इतो गवाक्षविवरात् धूमो विस्तृतः । क्रमेण वर्वरो वेतालः प्रकटीभूतः । नैवेद्यं स्वेच्छ्या अक्तवान् , विलेपनं च । पश्चात्तृष्टः सन् विक्रममाहूय वभाषे—राजन् ! तव भक्त्याऽहं तुष्टः । तवं राज्यं कुरु । परिमयिहिने दिने देयम् । तिसन् गते नृषः सुप्तः । प्रातन्तृपकर्षकाः समाजग्रुः । ते नृपं जीवन्तमालोक्य हर्षकोलाहलं चक्तः । प्रधानपुरुषेनृपोऽभिषिक्तः । नित्यं नित्यं तावक्षेवेद्यं निष्पद्यते।एकदा नृपेणोक्तो वर्व्यरः—कस्त्वम् १। तेनोक्तम्—इन्द्रसेवकः । तिर्हे मद्राक्यादिन्द्रं 20 प्रद्वा कल्ये वाच्यम्—यद्विक्रमस्य कियदायुः । स द्वितीयदिनेऽवादीत्—वर्ष १ शतम् , नाधिकं न न्यूनम् । तिर्हे इन्द्रपार्श्वान्मे वर्षद्वयमधिकं कुरु । तेनोक्तम्—इन्द्रेणाप्यनेनायुरिषकं न भवति । तिर्हे वर्षद्वयं न्यूनं कुरु । तदिष् न भवति । इति विमुक्य द्वितीयदिने नैवेद्यं नाकार्षात् । स क्षुधितः सन् नृपं प्राह—त्वं स्ववाक्याच्युतः । अतः शक्तं कुरु । यस्रे कृते नृपेण भूमौ पातयित्वा कण्ठे चरणः प्रदत्तः । तेनोक्तम्—मा मारय । तवाहं किंकरः । स्यतेरत्त समेष्यामि ॥

- § २) एकदाऽग्निकवेतालेनोक्तम्—त्वं नारीहृदयं वेत्सि परं चिरित्रं न । एकदा नृपस्तद्नवेपणाय चिलतः । किसिश्चित्पुरे गतः । तत्रैको द्विजस्तत्सुता कुमारिकाऽस्ति । नृपेण भोजनार्थे द्विजोऽभ्यर्थितः । कुमार्या.....(अत्र कियान् पाठो मृलादर्शे पतितः प्रतिभाति ). चिन्तितम्—मृत्युरुपस्थितः । सेवोक्ता । तव किङ्करः । मां किं मारयसि । तयोक्तम्—तिर्हे अवाङ्मुखो भृत्वा पत । तया दि्यकरम्बोऽग्रे त्यक्तः । मुखं च खरिष्टितम् । जनेन पृष्टं किमिदम् १ । असौ देशान्तरिको भोजनाय भिणतोऽस्य ऊर्द्धं गाढं जातं अतो पृत्कृतम् । स्वस्थे जाते जनो गतः । तयोक्तम्—त्वं स्त्रीहृदयं वेत्सि परं चरितं न वेत्सि । नृपः स्त्रीहृदयपरीक्षां कृत्वा स्वराज्ये गतः ॥
- \$३) इत एकदा नगरमध्ये दन्तकः श्रेष्ठी नृपमान्योऽस्ति । तेन गृहार्थे भूराचा । सत्रधारानाहृयोक्तम्—
  ताद्दग्गृहं मण्डयत यत्र सप्तान्वियनः खादिन्ति पिवन्ति च । द्रव्यं खेच्छया दास्तामि । निमित्तज्ञानाहृय श्रुभम्रहृत्तें
  गर्जापूरः कृतः । भव्येष्टिकासश्चयेन भव्यकाष्टेः कृत्वा सप्तपणः (खण्डः) प्रासादो नृपप्रासादसहृक्कारितः ।

  10 पूण्णें निष्पन्ने सत्रधारैरुक्तम्—एप ईदृशोऽस्ति यादृशे धनिकभाग्यात् सुवर्ण्णपुरुषः पति । तेन सत्कृतास्ते
  सत्रधाराः । निमित्तज्ञेर्महृत्तं दत्तम् । तत्र प्रवेशे प्रारव्धे राजपर्यन्तो जनो भोजितः । द्विजातीनां दानं दत्तम् ।
  तदन्ता रात्रौ सुप्तस्तदा 'पतामि' इति वचनमश्रुणोत् । चिन्तितमभिनवग्रहे धृंसकः । द्वितीयवेलायासुक्तम्—पतामि ।
  तावत्परिजनं प्राह—रे ! रे ! उत्तिष्ठत वहिनिस्सरत । एप पतिष्यति । यावदुत्तिष्ठति तावत्पतामीति श्रुत्वा
  निःसृतः । कृपितो गत्वा नृपं प्राह—देव ! तव राज्ये सृत्रधारिनिमित्त्रज्ञेश्व स्रुपितः । कथम् १ । स्वरूपक्तम् । नृपेण

  15 सृत्रधाराः पृष्टाः । देवासौ निर्दोप ईदृशोऽस्ति यसात्सवर्णनरः पति । निमित्तज्ञेर्महृत्तें निर्दोपतोक्ता । राज्ञोक्तम्—
  कियद्वव्यं लग्नम् १ । वससि नवा । तेनोक्तम्—देव ! त्रुप्तोऽहम् । राज्ञा द्रव्यं दत्तम् । रात्रावारात्रिकानन्तरं तत्र
  गतः । शय्यापार्श्वे खङ्गमाकृष्य स्थितः । पतामीति स्वरत्रयमशृणोत् । पतेत्युक्तम् । खद्वाग्रे सुवर्णपुरुपः पपात ।
  प्रातर्नृपेण सर्वेपां दन्तकस्य च द्शितः । सपश्चात्तापः स प्राह—देव ! याद्दग् तव भाग्यं तव सत्त्वं च, ताद्दग् न कस्य । इति सुवर्णनरप्राप्तिः सत्त्वात् ॥ इति श्रीविकमार्कसत्त्वग्रवन्यः ॥

#### 20 दरिद्रक्रयप्रबन्धः (B BR)

§ ४) अथैकदा सर्वत्र देश-देशान्तरे इयं वार्ता-यहुज्ञियन्यां सर्वं विक्रयमाभोति । एकेन राज्ञोक्तम्-तदृहं प्रेपियिष्यामि यत् कोऽपि न लाति । तेनायोमयो दिरद्रनरः कारितः । एकसिन् करे सर्व्यमन्यसिन् प्रमार्जनी । एवं कृत्वा व्यवहारिणोऽपितवान् । उज्जयिन्यां गतः सर्वं वस्तु विक्रीय एप दर्शनीयः । लक्षं मृत्ये वाच्यम् । यदि कोऽपि न गृह्णाति तदा नृपप्रतोल्यां शब्दं क्षित्रा पुरस्य दोपं दत्त्वा व्यावर्त्तनीयम् । तेन तत्र गत्वा सर्वं 25 विक्रीतम् । व्यवहारिभिरुक्तम्-किमसिन् शक्टे १, उद्घाट्यताम् । तेन द्शितो दरिद्रनरः । किमिदम् १ । नाम्युक्ते सर्वः कोऽपि नेत्रे निमील्य नष्टं प्रवृत्तः । तेनोक्तम्-लक्षं दत्त्वेप गृह्णताम् । पुर्या दोपं नानयतेति वदतोऽपि जनो दृरं गतः । तेन नृपद्वारे नीत्वा व्याहतम्-असाकं दरिद्रनरं न कोऽपि गृह्णाति । पुरद्पणं दत्त्वा यामः । नृपेणा-हृतः । दरिद्रपुत्तलः समानीतः । सभाजनस्तु नेत्रे निमील्य स्थितः । नृपेण लक्षं दत्त्वा वामः । नृपेणा-हृतः । दरिद्रपुत्तलः समानीतः । सभाजनस्तु नेत्रे निमील्य स्थितः । नृपेण लक्षं दत्त्वा क्रीतः । भाण्डागारे क्षिपः । इतो रात्रेः प्रथमे यामे स्रते पुत्तकः समेत्य नृपं प्राह-देवाहं यामि । कस्त्वम् १ । गजाधिष्टाता । कथं अपसि १ । दरिद्रक्रयात् । यत्र दारित्रं तत्र गजाः क १ । तिर्हं याहि । तिस्त्वाते याते । सत्वरं याहि । इतस्तुरीय-यामे पुमानेत्य वभापे-देव ! ग्रुत्कलाप्यसे । कस्त्वम् १ साहसपुमान् । नृपेणोक्तम्-त्वं मा व्रज । कथं त्वया दारित्रं क्रीतम् १ । यत्र तत् तत्र साहसं क १ । नृपेणोक्तम्-यदि सत्त्वमासीत्त्वा क्रीतम् । येपां न, तैः कथं न क्रीतम् । यदि यासति तदा विक्रमादित्ये मृतेः इत्युक्त्वा क्षुरिका कृष्टा । तेनोक्तम्-देव ! मैवं कुरु । सकलः सार्थों मृत्य विद्यस्तिः । इति दरिद्रक्रयप्रवन्धः ॥ ।

## वीकमचूतकारप्रबन्धः (B)

§५) तथैकदा नृपतिरन्धकारपटमावृत्य पुरे अमन्नेकां दिव्यरूपां स्नियं दृष्टा प्राह–देवि ! क यासि ? । तयो-क्तम्-तव पार्श्वे । तेनोक्तम्-चल । साऽग्रे नृपः पृष्ठे । एकस्मिन् प्रासादे गतौ । तत्र प्राहरिका आकृष्टखङ्गा उपविष्टाः सन्ति, परं चित्रलिखिता इव । तत्र शुनः सन्ति तिऽ]पि तथैव । सा मध्ये प्रविष्टा, नृपोऽपि । सा तं पश्चमभूमौ निनाय । तत्र स्नानसामग्रीं कृत्वा स्नापितो नृपः । सा तु च्छज्ञना नृपं विश्वत्वा मध्ये पल्यङ्के 5 विवेश । नृपस्त द्वारमागत्य ऊर्द्धीभूय स्थितः । पल्यङ्कद्वयं दृष्ट्वा सन्देहपरः कं पल्यङ्कं श्रयामि । तत्र स्नीयुग-म्रुपविष्टमस्ति । नृपे सन्देहपरे मुख्या जगाद-रे ! कोऽयं नृपशुः समानीतः । वहिः कृष्ट्वा कमपि नरमानय । चेटी उत्थाय नृपं वहिर्निनाय । तदनु नृपेण चिन्तितम्-मां विनाऽन्यं विदग्धं कमानेष्यति । तदनु चतु-ष्पथान्तर्भ्रमति । इतो वीकमो द्युतकारी द्युतादुत्थितः । कान्दविकगृहे दत्ते, वहिः स्थित्वा द्वारमुद्वाटयेत्याह । तेनोक्तम्-कस्त्वम् १। वीकमओं इत्युक्ते स आह-कस्ते द्वारमुद्धाटयति । मम किं त्रङ्गटकं ग्रहीतुकामः १। तेनो-10 क्तम्-चाढं बुभुक्षितः । द्रव्यमर्पय, विहःस्यसैवानं दिशा तेन किश्चिदिपतम् । कान्दिविकेनोक्तम्-कथं गृह्णासि १। भाजनमर्पय । तेनोक्तम्-गृहीत्वा यातुकामः । तर्हि कर्परे कृत्वा समर्प्यताम् । तेनार्पितम् । आदाय प्रपां प्रति व्रजन् तां चेटीं यान्तीं प्राह-रे ! दासि क यासि ! तयोक्तम्-तवानयनाय । तर्हि भोज्यं गृहाण । तयोक्तम्-परित्यज । तत्रापि भविष्यति भोज्यम् । तया सह चिलितः । नृपः पृष्ठे लग्नः । तत्र नीतः स्नापितश्रीवराण्य-र्पितानि भोजितश्च । नृपस्य पञ्यतस्सा तहृष्टि वश्चयित्वा पल्यद्गे उपविष्टा । नृपे चिन्तातुरे स मध्ये प्रविश्य 15 एकसिन्पल्यद्वे उपविष्टः। सा स्त्री उत्थिता। पत्राण्यादायाग्रे कर्त्तनं कृत्वाऽर्पितवती। तेन विण्टकर्त्तनं कृत्वा पुनर्रितानि । तयोक्तम्-शयनं कुरु । स पल्यङ्के किश्चिद्धिं दत्त्वोच्छीर्पके मस्तकं कृत्वा सुष्वाप । नृपो विसितः । कथमनेन खामिनी ज्ञाता, कथं पत्राण्यर्पितानि, कथमुच्छीर्पकं ज्ञातम् १। स क्रीडितुं प्रवृत्तः । नृपस्तु खस्थाने गतः। प्रातर्वीकमो निष्कासितः। प्रपां गत्वा सुप्तः। रात्रिवृत्तं पृच्छ्यमानोऽपि न वक्ति। नृपेण शूलोपरि प्रहितः। यदि रात्रेर्ट्टनं वक्ति तदा न क्षेप्यः। स ऋलोपरि नीयमानोऽस्ति। आरक्षकस्त्वित वक्ति-यन्नृपो रात्रि-20 वृत्तं पृच्छत्यसौ न वक्ति । तया नार्या गवाक्षस्थया शब्दः श्रुतः । स दृष्टः । चेटीं प्राह-अरे दृष्टौ विल्वयुगं भञ्ज । तया तथाकृते तेनोक्तम्-कथिष्यामि नृपनीतः । नृपेणानायितः । रे ! कथय-मया सा चेटीति [न] व्याहृताः त्वया चेटी किमिति ज्ञाता ? । तेनोक्तम्-देव ! चेटीजनस्य सुरिभवस्तुप्राप्तिः प्रस्तावे भवति । अतीऽस्याः ज्ञरी-'रेऽम्लो गन्धः । अतश्रेटीत्युक्ता । तत्र प्राहरिकाणां किं कृतमस्ति यत्ते न श्वसन्ते १ । धूपवशात् । कथं खामिनी-चेटी-पल्यङ्को ज्ञातः ? । देव ! उत्तमस्य मनुष्यस्य गृहस्य दक्षिणे भागे पल्यङ्कः स्यात् । पत्राण्यग्रं छिन्वा तवार्पि-25 तानि, त्वया तु विटमपाकृत्यः तत्किम् ?। तयोक्तम् - अहं तव स्वहृदयमर्पयामि परं वहिर्न वाच्यम्। मया व्याह्-तम्-यत् शिरो याति, परं न विन्म । तर्हि कथं कथयसि ? । तयैवोक्तम् । तया कथम् ? । चेटीं प्रेष्य महृष्टौ विल्वं विल्वेनाहत्य भग्नम् । अत उक्तम्-तत्कथय । पल्यङ्के उच्छीर्पकं प्रान्तो वा कथं ज्ञातः? देव! उच्छीर्पकं चूर्णेन पादः खरण्टितो भवति । एवं तस्य वचः श्रुत्वा राज्ञोक्तम्-द्युतं त्यज । त्वया सदैव मत्समीपे स्थेयं मत्पुत्रवत् । स प्रसादपात्रं कृतः । इति वीकमद्यूतकारप्रवन्धः ॥ स्त्रीसाहसप्रबन्धः (B)

§६) एकदा विक्रमादित्ये जननीं नन्तुं गते माता तसाशिपं ददौ-वत्स! स्रीणां ते साहसं भवतु । नृपे-णोक्तम्-मातः! किमिदं साहसम् १ स्त्री तृणसमा । देव्याह-दर्शयिष्यते वत्स! प्रातः प्रतोलीदारे आवासान् द्रन्ता स्थेयम् । नृपुस्तत्र गतः । अथ देव्या मालिन्येका पृष्टा-रे! कोऽत्र व्यवहारी भ्रुख्यः १ कस्य गृहे वादं पृह्विणीरक्षा १ । तयोक्तम्-देवि! सोमभद्रश्रेष्ठिनः । तत्र त्वं यासि १ । तयोक्तम्-पुष्पाण्यादाय यामि । तसा उठ गृहिण्याऽग्रे वाच्यम् यद्विक्रमार्कस्त्वामभिलपति । तया तत्र गत्वा निवेदितम्। तयोक्तम् —अहं सप्तमभूमेर्थ उत्त-रितुं न लेभे । तया देच्यग्रे च्याहतम् । देच्या द्वितीयदिने प्रेपिता । अहं रज्जुं प्रेपयिप्यामि, तत्प्रयोगेण त्वयाऽऽ-गन्तच्यम् । तया मानितम् । मालिनी पुण्यस्थाने रज्जुमादाय गता । तस्या अपितः । तया स्तम्भे वद्धा विहः श्विप्तः । देच्यादेशाद्राज्ञा गुङ्करस्य स्तम्भे वद्धः । सा भक्तिर सुप्ते द्वरकेण भृत्वा वहिर्गता । नृपशय्यान्ते उत्तीर्य नृपं प्राप्ता । नृपण पृष्टा—का त्वं देवि १ व्यवहारिपत्ती । राज्ञोक्तम्—सभर्दकां नाहमभिलपामि । सा तेनैव प्रयोगेण गृहं गता । सुप्तं पति हत्वा पुनरागता । नृपेणोक्तम्—पतिमारिकां न भेजे । तयोक्तम्—देव । यज्ञातं तन्नान्यथा भवति । परं प्रातमें साहसमवलोकनीयय् । सा वेक्षमिन गता । रज्जुं श्विष्त्वा प् चक्रे—यत् धावत धावत, श्रेष्ठी केनापि हतः । कलकले जाते जनो मिलितः । किमिदं न ज्ञायते । सा मुक्तकेशा काष्टारोहणे सज्ञा जाता । जनो वारयित सा तु न निवर्त्तते । इतः प्रातर्नृपस्तत्र जनाज्ज्ञात्वा तदावासे आयातः । नृपेणोक्ता—रात्रिवृत्तं तत्, 10 आधुनिकमिदं निवर्तस्य । मद्रपुरलंकुरु । कोऽपि न ज्ञास्तति । देव । नैतदक्तच्यम् । वीटकं देहि । अस्य व्रतस्ति देवोद्यापनम् । सा विसर्जिता । पत्या सहाग्रौ प्रविष्टा । नृपस्तु जननीं नन्तुं गतः । वत्स ! स्त्रियः साहसं तेऽस्तु । नृपेणोक्तम्—देवि ! तथ्यमिदं दृष्टम् । इति स्त्रीसाहसप्रवन्धः ॥ स्वीचिरित्रप्रवन्धः (१)

§७) कएदा नृपविक्रमेण देव्ये धावनाय वामपादः पूर्वमर्पितः । तयोक्तम्-यदि स्त्रीचरितं वेत्सि तदा वामं 15 पादं प्रक्षालयामि । नृपत्तमन्वेष्टं चचाल । मार्गे किसिश्चित्पुरे जलहारिणीमेकां ददर्श । तया व्याहृतं कुतः समायातः ? तेनोक्तमुज्जियन्याः । क यास्यसि ? नारीचिरितमन्वेष्टम् । तिई मया सह मद्भृहे एहि, यथाऽत्रैव ज्ञापयामि । परमहं यद्विम तत्त्वया पृष्ठानुगेन वाच्यम्। नृपो गृहे नीतः। सकलेऽपि कुटुम्वे इति व्याहतम्-एप मद्भाता वाल्यादिप मातृशाले वर्द्धितः। अधुना मम मिल्नाय समायातः। राज्ञा नितः कृता । तित्रयो भिगनी-पतिरिति कृत्वा नतः । गौरवेण भोजितः । तया रात्रौ खपतिरुक्तः-यटावयोः सम्बन्धो जन्मावि । परम-20 द्यतनो दिनो आतालभ्यः । एकान्ते भूत्वाऽस्य पार्श्वात्पितृगृहवार्त्ता शृणोमि सुखदुःखकरां च । दिवा वक्तमपि प्रस्तावो नाऽभूत् । उपवरकान्तर्नृपस्य शय्या । राजा भगिनीपतिना सह वार्त्ता कृत्वा शय्यायां गतः । सा स्वयं पृथक् शय्यां क्षिप्ता मध्ये विवेश । पत्युरग्रे प्राह—तालकं दत्त्वा स्वं समीपे गृहाण । मा जनापवादो भवतु । तेनोक्तम्-को जनापवादो मिय सित १। तयोक्तम्-एवं कुरु । तथा कृते वार्चाप्रसङ्गादनु तयोक्तम्-मद्भिलपितं कुरु । राज्ञोक्तम् -त्वं मे भगिनी । तयोक्तम् -कुतः ? त्वं पथिकः । को आता का भगिनी । तयो(तेनो)क्तम्-25 जिह्वयोक्ता, तदहमकृत्यं [कथं] करोमि १ । न विधासासि, तर्हि पश्य यद्भवति । तया पूत्कृतम्-धावत धावत सत्वरम्। द्वारमुद्धाटयत । नृपेण विनष्टमपि सिश्चित्योक्तम्-मा मारय यत्कथयसि तत्करिष्ये । तर्ह्यधःपत श्वासस्तु न ग्राह्यः । तया पादेनाहत्य करम्वकरोटं पूर्वधृतं त्यक्तम् । नृपवदनं खरिडतम् । तावत्पत्या द्वारमुद्धाटितम् । दीपः कृतः । जनेन पृष्टम्-किमिटम् १ । पापाहं किं जाने । अस्य मद्भातुः पानीयरसो जातः । उदरव्यथाऽस रवात्पपात । मया तु भीतया पूत्कृतम् । जलमानीय वदनं क्षालितम् । शकटिकामाधाय उदरसेकः कृतः । 30 नृपस्तु श्वासमेव न गृह्णाति । सर्वः को sपि निष्कासितो मध्यात् । क्षणं सुखासिका sस्ति । यदि निर्जनं भवति तदा निद्रा एति । इति कृत्वा जने गते द्वारं दत्त्वोक्तम्-इदं स्त्रीचरितम् । ज्ञातं न वा १। राज्ञोक्तम् खकुलादि आगमनकारणं च । प्रातर्धत्कलाप्य स्त्रियो सुद्रारतं दत्त्वा खपुरे गतः । पत्यै दृत्तान्तमावेदितवान् । तयोक्तम्-कथं वामपादमर्पयसि ? । तेनोक्तमतः परं न । इति स्त्रीचरितप्रवन्धः ॥

देहलक्षणप्रबन्धः (B)

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> §८) एकदा नृपो राजपाट्यां त्रजन् केनापि पण्डितेन दृष्टः।तं दृष्टा पण्डितः शिरःकम्पं चक्रे। नृपस्तु राजपाटीं

20

कृत्वा धवलगृहे गतः । केनाप्युक्तम्—देव ! पण्डितः कोऽपि देशान्तरीयश्रतुष्पथे सामुद्रिकशास्त्रपुक्तकानि ज्वालयस्ति । नृपेणाकारितः । कथं ज्वालयसि १ । देव ! मया जन्माविध इदमेवास्यस्तम् । तव देहमालोक्य एपु विरक्तिर्जाता । तव देहे तल्लक्षणं नास्ति येन कापि भद्रवेला भवति । त्वं तु राजराजेश्वरोऽसि । राज्ञोक्तम्—पुनर्मे सर्वशरीरलक्षणान्यवलोकय । देहद्शिते तेन विशेषतो मुखमोटनं कृतम् । नृपेण पृष्टम् । देव ! किमिदमु-च्यते, किमिप न पश्यामि । पुनः किमिप गुप्तं प्रकटं वा सर । तेनोक्तम्—यदि वामकुक्षौ कर्न्यरमत्रं भवति तदा 5 सर्वमेवास्ति । तब ज्ञायते । देवेनोक्तम्—ज्ञास्ते । श्लुरिकां कृष्ट्वा याविद्वारयित कुक्षि तावत्तेन करे धृत्वोक्तम्—देव ! सर्वलक्षणानि सन्ति । कथम् १ । यदि सत्त्वमस्ति, तत्सर्वाण्यपि । देव ! मिक्षुरहम्, मद्रचसा प्रवृत्तः । उक्तं च "सर्व सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ।" नृपेण प्रसादं दत्त्वा विसृष्टः । इति देहलक्षणप्रवन्धः ॥ मनि-मनुप्रवन्धः (В Вв )

§९) एकदा विक्रमार्को भट्टमात्रं प्राह-भो ! 'मिन मनु' इति किग्रच्यते । देव ! दर्शयामि । पुरोपान्ते पाट-10 मवधारयत । द्वाविप पुरो वाह्ये गतौ । तदवसरे एकः काष्ट्रभारवाहको दृष्टः । भट्टेनोक्तम्—देव ! अस्रोपिर तव चित्तं कीदशम् १ । न वर्यम् । स भट्टेन चोदितः—अरे ! कस्ते काष्टानि लास्यति । अद्य नृपः परासुरासीत् । तेनोक्तम्—विल्ते जिह्वाया अद्य विशेषतो मम काष्टानि महार्घ्याणि विक्रेष्यन्ते । वहवो जनाः काष्ट्रभक्षणं किरिष्यन्ति । अग्रे चिलतौ । अग्रे महीरीआ एकाऽभ्येति । भट्टेनोक्तम्—अये मध्ये क यासि १ । अद्य नृपः परोक्षो जातः, कस्ते दिध लास्यति १ । तया तत्कालं गोलिका त्यक्ता । रुदितुं प्रवृत्ता । भट्टेनोक्तम्—तव नृपेण कि 15 दत्तम् १ । न किमिप । स पृथिन्या आधार आसीत् । भट्टेनोक्तं नृपस्य । अनेन नरेण पश्चादागतेन क्षेममुक्तम् । सा हृष्टा । नृपेण मुद्रारलं दत्त्वा प्रहिता । अतो मनसि मनो भवति । नृपः स्वगृहे गतः । इति मनि-मर्नु-सम्बन्धप्रवन्धः ॥

§१०) एकदा राजपाट्यां राजा त्रजन् द्विजमेकं कणावचयं कुर्वाणं दृष्टा प्राह-

(४) निअउअरपूरणंमि वि असमत्था किं पि तेहिं जाएहिं।

[द्विज:-] सुसमत्था वि हु न परोवयारिणो तेहि वि न किं पि॥

(५) 'तेहि वि न किं पि' भणिए विक्तमराएण देवदेवेण। दिन्नं मायंगसयं जचसुवन्नस्स दो कोडी॥

विक्रमपुत्र-विक्रमसेनसम्बन्धप्रबन्धः (B G)

§११) अथ विक्रमार्के दिवं गते विक्रमसेनकुमारस्य राज्याभिषेकसमये पुरोधसाऽऽशीर्वचः प्रोक्तम्—यन्तं <sup>25</sup> महाराज ! विक्रमार्कस्याधिको भावी । तदा राज्याधिष्ठात्रीभिर्देवीभिरिधिष्ठताभिः सिंहासनस्थाभिश्रतसृभिः पुत्तिकाभिरीपद्धसितम् । राज्ञा पृष्टाः—िकमिति हस्यते १। ताः प्रोत्तुः—देव! तेन सह साम्यमि न घटते, कुतोऽधिकत्वम् १।

1 आद्याह—तव पिताऽपूर्वां वार्तां श्रुत्वा [ G वार्ता कथकाय ]दीनारपंचशतीं ददाति । एवं श्रुत्वा खापरका<sup>5</sup>-चौरेण दीनारपंचशती याचिता । [ G वार्ता चैका कथिता ] देव ! पातालविवरं गन्धवहश्मशानतीरेऽस्ति । तत्र 30 विवरे देवीहरिसिद्धिक्षिप्तो दीपः पतन्मया दृष्टः । तस्यानुपदिकेन मयापि झम्पा दत्ता । पाताले दिव्यं सौघं दृष्टम् । तत्रोत्कलमाना तैलकटाहिका दृष्टा । तत्पार्श्वे एको नरो दृष्टः । पृष्टश्च किमर्थमिह ? । तेनोक्तम्—अत्र सौघे

<sup>1</sup> प्रत्यन्तरे—जानेऽसु पाप सारयासि । तर्हि पश्यताम् । 2 प्र०—मनइ मन । 3 G खर्परक० ।

शापभ्रष्टा देव्यस्ति । योऽत्र झम्पां यच्छति स तस्या वर्पग्रतं पितर्भविति । अतोऽहं तिदेच्छयात्रासि । [ G परं साहसं नास्ति ] इत्युक्ते दीनारपंचग्रतीं दत्त्वा नृपोऽपि तेन खर्परदर्शितेन पथा गतस्तत्र सत्वरं कटाहिकायां झम्पां ददौ । स तया नार्या जीवितः¹ । यावत्सा राजानं वृणोति तावत्रृपेणोक्तम्—अमुं नरं वर, मे पूर्णिमित्युक्त्वा परोपकारं कृत्वा खपुरे समायातः । एवं यः परोपकारी । [ G तदिथकोऽयं कथं भावी । ]

- 2. द्वितीययोक्तम्-एकदा काञ्चीतो द्वौ द्विजौ समागतौ । नृपेणापूर्वं पृष्टौ । ताभ्यामुक्तम्-असादेशे [ G पाताल ]विवरमित्त । तत्रान्धो राक्षसोऽित्त । असादेशस्वामी यशोवर्मसौलकदाहिकायां झम्पां दत्ते [ G दत्त्वा स्वमांसेन
  राक्षसस्य पारणं कारयति ] स राक्षसस्तं पुनर्जीवयति । प्रतिदिनं रात्रौ सप्तापवरिकाः सुवर्ण्णाः करोति । नृपस्तु
  प्रातर्दत्ते । इदं श्रुत्वा तयोद्विजयोदीनारसहस्रमदात् । नृपस्तत्र गत्वा कटाहिकायां झम्पां ददौ । राक्षसेन भिक्षतो
  जीवितश्च । राक्षसस्यान्ध्यशापस्यान्तोऽभूत् । नेत्रैर्निरीक्ष्य विक्रमं प्राह-तुष्टोऽस्यि तव सत्त्वाद् । विक्रमार्कः-परं
  विक्रमादिषकस्त्वं भवसि ।
- 3. तृतीययोक्तम्-एकदा केनाप्युक्तम्-देव! त्वं परकायप्रवेशविद्यां न वेत्सि । नृपेणोक्तम्-को जानाति १। श्रीपर्वते भैरवानन्दोऽस्ति, स जानाति । नृपः खल्वाटं क्रम्भकारमादाय तत्र गतः । योगी मिलितः । स शुश्रूपया तुष्टः प्राह-विद्यां गृहाण । पूर्वं मम मित्रस्य देहि । तेनोक्तम्-असौ कुपात्रं विद्यायोग्यो न । नृपेणाग्रहाद् विक्ति । नृपस्त्ववन्त्यां गतः । नृपस्तु द्वारे स्थित्वा कश्चित्ररं नगरस्य शुद्धि पप्रच्छ । तेनोक्तम्-नृपस्य पट्ट-हस्ती अद्य विपनः । नृपस्त्वन्तः पुरपरीक्षायै मित्रं प्राह-भो ! यदि मम शरीरं रक्षसे, तदाहं परीक्षां करोमि । त्तेनोक्तम्–करिष्ये। शरीरमेकान्ते ग्रुक्त्वा तं प्रहरके ग्रुक्त्वा गजे प्रविक्य गजं सजीवमकरोत् । स स्वपादैः पुरान्त-र्गातः । इतो मित्रेणाचिन्ति-अमुं भुण्डतरं त्यक्त्वा नृपश्चरीरमधिष्ठाय भोगान्भोक्ष्ये । स स्वश्चरीरं त्यक्त्वा नृप-श्वरीरे प्रविश्य मध्ये आयातः । नृषे आयाते गजो जीवितः-इति वर्द्धापनकान्यभूवन् । गजेन चिन्तितम्-असौ 20 पापो ममोपरि चटिष्यति । इति सिश्चिन्त्य गजः स्तम्भग्रन्मूल्य वहिर्गत्वा प्राणानौज्झत् । इतः प्रत्यासन्ने आखेटक एकः शुकान् व्यापादयन्नित्तः । नृपजीवस्त्वेकस्य शुकस्य देहे विवेश । स शुको छव्धकं प्राह-रे ! रे ! शुकान्मा मारय । मां गृहाण । यदि ते द्रव्यस्पृहा पुरे चल । परमहं यत्र कथयामि तत्र विकेयः । सर्वोऽपि जनो याचते । शुको न वक्ति । मुख्यदेवीचेट्या याचितः । तेन पृष्टम्-दिध १ । देहि । तेन दीनारानादाय चेट्या अर्पितः । सा देवी शुक्रं दृष्ट्वाऽऽकृष्टा । सुवर्ण्णपञ्जरे चिक्षेप । नृपोऽन्तः पुरमाययौ । देवी तं दृष्ट्वा खिन्ना सती प्राह-देव ! त्विय 25 देशान्तरं प्रस्थिते मया चिन्तितं क्षेमेणागतेऽपि देवे ततोऽपि मासं यावद्रह्मचर्यम् । तदनु कुलदेवीपूजनं कृत्वा ् नियममपाकरिष्ये । स पश्चाद् गतः । जनस्तु चिन्तयति-कथं नृपतिरन्य एव जातः ? । देहमस्ति परं सम्यग् न ज्ञायते । देवी शुकेन वाढं संस्कृत-प्राकृतकाव्यैस्तथा रिज्जता यथा त्विय जीवित जीवामि । इतो देव्या शुक आकारितः । तेनोक्तम्-देवि ! मार्जार्या विभेमि । देव्याह-यदि मरिस तदाहमपि त्वामनु मरिष्यामि । एकदा शुकोऽपि परीक्षार्थं मृतां गृहगोधां दृष्ट्वा शुकदेहमुत्सृज्य तत्र विवेश । सा भित्तौ चिटता । शुकं मृतमालोक्य देवी 30 तेन सह काष्टाधिरोहणसञ्जा नृपेण वारिता । सा वक्ति यदि शुको जीवति तदा जीवामि, नान्यथा । नृपस्त्वपव-् रिकां प्रविक्य देहम्रत्सृज्य शुकदेहे प्रविष्टः । इतो विक्रमार्कः पछीदेहमुत्सृज्य खशरीरमादाय वहिरायातः । शुको जीवितः, परं देव्या दृष्टोऽपि न सुखायते । नृपं दृष्टा तत्कालमभ्युत्थानं चक्रे । नृपेण शुको भापितस्तेनोक्तम्-दैवाहमदृष्टच्यमुखः । मां वामपादेन हत्वा मुञ्च । नृपेणोक्तम्-तव सान्निध्येन मया देवीपरीक्षा लब्धा । स

कीरदेही दिजी गतः ।

<sup>1</sup> G कन्ययासी मृतेन जीवितः। 2 G राज्यस्वरूप। 3 G निर्वन्धात्तस्यापि दापिता।

(६) विमे प्राहरिके चृपो निजगजस्याङ्गेऽविद्याद्विचया, विमो भूपवपुर्विवेदा तदनु क्रीडाग्रुकोऽभूत्ततः। पछीगात्रनिवेद्यितात्मनि चृपो व्यासृद्य देव्या सृतिं विप्रः कीरमजीवयन्निजननुं श्रीविक्रमो लब्धवान्॥

एवं यः परोपकारी कथं तेन समी भविष्यसि\*।

4 तुर्ययोक्तम्-एकदा विक्रमार्केण उत्तमं सौधं कारितम्। राजा तत्र गतः। तत्र चटकयुग्ममितः। चटकेनोक्तम्-साधु सौधमितः। चटकयोक्तम्-याद्यः स्तीराज्ये लीलादेच्या वाह्यगृहमितः ताद्द्यमेतत्। राज्ञा श्रुतं तत्।
नृपत्तत्र गमनोत्सुकः। स्थानं तु न वेत्ति। सिचन्तं नृपं दृष्ट्या भट्टमात्रस्तदाश्यं परिज्ञाय तत्स्थानिलोकनाय
चिलतः। तन्मार्गे लवणसमुद्रः। तमुत्तीर्याप्रे रात्रौ मदनायत्ने स्थितः। निश्चीथे हयहेपारवस्चितं दिव्यालङ्कारभूपितं दिव्यं स्तीवृन्दं आगतम्। तत्स्थामिन्या कामपूजनं कृतम्। व्यावर्त्तमानानां तासामेकस्थाश्यस्य पुच्छे लगित्वा 10
तत्र गतः। दासीभिर्दृष्टः। स्थामिनीसमीपे नीतः। तथा स्थानादि कारितः। रात्रौ तत्रैव सुप्तः। तया स्थपन्त्योकम्-मम विक्रमार्कः पतिर्भावी, किं वा मां यश्रतुर्भिः शब्दैर्जागरयति। इत्युक्तवा सुप्ता। तेन चिन्तितम्चतुर्भिरिप शब्दैर्न जागित्तं तिर्हं एनामहमेव जागरिष्यामि। शब्दाः कृताः। न जागित्तं। तदा पादाङ्गपृश्चमिपतः।
तया पादेनाहत्य तत्र क्षिप्तः, यत्र विक्रमार्कः प्रसुप्ते। राज्ञा पृष्टं किमिदम्-तेन वृत्तान्तः प्रोक्तः। राजाऽग्निकवेतालमारुद्ध तत्र गतः। वेतालञ्चनं स्थितः। राजा दासीभिस्तत्र नीतः। तयोपचरितः। तद्र्पदर्शनात्सरागा 15
जाता। परं शयानया पूर्ववत्प्रतिज्ञा कृता।

A राज्ञा दीपस्थो वेताल उक्तः—भो दीप र तावदद्य कुवासको जातः। यस्या गृहे आगताः, सा वक्त्येव न । अतस्त्वं कामिप कथां वद । तेनोक्तम्—देव र कोऽपि विश्रस्तस्य सुता चतुर्ण्णां वराणां दत्ता । एकस्य पित्रा, परस्य मात्रा, एकस्य मात्रालेन, एकस्य श्रात्रा । एवं चतुर्ण्णां दत्ता । चत्वारोऽपि आगताः। विवादे जाते कन्यया काष्ट्रभक्षणं कृतम् । एकश्चितायां तामनु विवेश । एको देशान्तर गतः। एकस्त्वस्थीन्यादाय गङ्गां गतः। एकस्तु उटजं कृत्वा 20 तत्र स्थितः श्मशानं रक्षति । देशान्तरिणा सङ्घीविनी विद्या शिक्षिता । चत्वारोऽपि मिलिताः। देशान्तरिणा विद्यया जीविता। पुनर्विवादो जातः। सा राज्ञश्चतुर्ण्णां मध्ये कस्य पत्नी १। राज्ञोक्तम्—नाहं वेदि, ब्रुहि । स आह—यश्चित्तायाः सहोत्थितः स श्राता । योऽस्थिनेता स पुत्रः । येन जीविता स पिता । यो भस्परक्षकः स भर्ता, पालकत्वात् ।

B द्वितीययामे राज्ञा ताम्बूलस्थिगिका पृष्टा—रे! कथां काञ्चित्कथय । वेतालाघिष्ठाता साऽप्याह—कापि पुरे एका मृता ब्वाह्मण्यस्ति । तस्या जारेण सह सुता जाता । सा तां त्यक्तुं रात्रौ वहिर्गता । इतस्तत्र कोऽपि 25 ग्रूलाक्षिप्तो जीवन्नस्ति । तस्याः पादेन स्विलतः । तेनोक्तम्—कः पापी दुःखिनोऽपि दुःखम्रत्पादयति ? । तयोक्तम्—

<sup>\*</sup> G सञ्ज्ञके सङ्ग्रहे एवा कथा किञ्चिद्धिन्नरूपेण लिखिता लभ्यते। यथा-

तृतीययोक्तम्-एकदा विक्रमार्को निजपूर्वास्तन्यसल्वाटकुम्भकारयुक्तो देशान्तर गत । परकायाप्रवेशविद्यावेदी योगी मिलित । स आवजित । तुष्टश्च विद्या दातुमारेमे । राजोक्तम्-प्रथम मम मित्रस्य । तेनोक्तम्-अयोग्योऽसौ । निर्वधाक्तसापि दत्ता । अवतीं गतो राजा राज्य
करोति । एकदा पद्दाश्वो मृत । विद्यापरीक्षार्थं राजा स्वजीवस्तत्र क्षिप्त । कुमकारेण स्वजीवो नृपदेहे । कुमकारो राज्य करोति । अश्वो
मारणाय चितित । नृपजीवस्तु पूर्वमृतग्रुकदेहे प्रविष्ट । शुकोऽपि सोमदक्तश्रेष्टिभार्या-प्रोपितभर्तृका-कामसेनागृह गत । सा तक्तातुर्येण
हृष्टा । राज्ञीसमीप न गच्छित । श्रेष्टी समागत । सा राज्ञीसमीप गता । अनागमनकारण पृष्टा । शुकचातुर्यकारण प्रोक्तम् । तया
याचित स । सा रजिता तेन-यथा राज्ञा पूर्वमेकदा शुकेन भूत्वा राज्ञीक्षेष्ट्यरीक्षार्थं गृहगोधिकादेहे गत । राज्ञ्या तिह्योगेन काष्टमक्षणमारव्यम् । नृपजीवेन शुको जीवापित । सा व्यावृत्ता । शुकेन सर्वो नृत्तांतो राज्ञ्ये कथित । राज्ञ्या कुभकारस्यावर्जना कृता । तेन तृष्टेन
विद्याप्रदर्शनाय मृतवोत्कटदेहे स्वजीव क्षिप्त । नृपो निजदेह गत । अजो भयात्कम्पते । राज्ञोक्तम्-न मेतव्यम्, नाह त्वत्समो भावी ।
सङ्गपोऽसि । त्व सुख जीव चर पिव । तत कथ तेन समी भविष्यति (

अस्य किं दुःखम्?।देहपीडादिकमेकमपुत्रत्वमपरम्।चौरेणोक्तम्-त्वमपि कथय का त्वम् १ कथिमहागतासि १। निजचिरतं तयोक्तम् । ग्रूलास्थनरेणोक्तम्-मां विवाहयेमाम् । मया पुरादाहतं भूक्षिप्तं द्रव्यं गृहाण च ऋये । ब्राह्मणी आह-त्वं मरिष्यसि । सुता लघ्वी, पुत्रः क्ष १ । तेनोक्तम्-अस्या ऋतुकाले कस्यापि द्रव्यं दत्त्वा पुत्रमुत्पादयेः । तया सर्वं कृतम् । यावत्पुत्रो जातः । मात्रा छन्नं नृपद्वारे मुक्तः । केनापि राज्ञे निवेदितम् । व्नृपेणापुत्रेण पालितः । राज्यं दत्तम् । राजा मृतः । स पितुः श्राद्धं कर्तुं गङ्गायां गतः । जलात्करत्रयं निर्ययौ । राजा विसितः । कसिन्करे पिण्डं मुश्चामि । वेतालेनोक्तम्–देव ! वद । स पिण्डं कस्य करे मुश्चतु । राज्ञोक्तम्– चौरस्य । येन परिणीता यस्य वित्तम् ।

C. राज्ञा सुवर्ण्णपालकं जिल्पतम् । तदिप कथां प्राह-कस्मिन्निप ग्रामे कश्चित् कुलपुत्रः । स परिणीतोऽन्य-ग्रामे । तत्पत्नी श्रञ्जरगृहे न याति । स जनैर्हस्यते । एकदा जनप्रेरित आनयनाय गतो मित्रान्वितः । मार्गे 10 सरस्तीरे यक्षदेवकुलम् । तत्र यक्षं नत्वा प्राह-देव ! यदि मे पत्नी समेष्यति तदा वलमानस्ते शिरो दास्यामि । तत्त्रभावाच्छ्रशुरक्कले सत्कृतः । सा हृप्टा तेन सह चिलता । स चलन् मार्गे वाहिन्या उत्तीर्य यक्षं नन्तुं गतः । यक्षाग्रे स्त्रीलाभाच्छिरब्छेदितम् । स नायाति । मित्रं तु तमनुगतम् । विनष्टं दृष्टा जनापवादात् भीतेन तेनापि शिरिक्छनम् । तसिन्नप्यनागच्छति, सा गता । द्वावपि तदवस्थौ दृष्टौ । चिन्तितम् जनोऽग्रेडपि मां पतिद्वेपिणीं कथयति । अधुना पतिर्घी कथियप्यति । ततः सापि शिरुञ्छेत्तं प्रवृत्ता । यक्षेणोक्ता साहसं मा कुरु । तयोक्तम्-15 द्वाविप जीवापय । तेनोक्तम्-निज २ कवन्धे शिरोदानं कुरु । तयोत्सुकभावादन्यान्यकवन्धयोर्न्यस्ते । द्वाविप जीवितौ । परस्परं भार्याविवादो जातः । एको मदीयां वक्ति, द्वितीयस्तु मदीयाम् । तेनोक्तम्-देव ! सा कस्य भवति ? । नृपेणोक्तम्-यस्य शिरस्तस्य भार्या । [ 'सर्वस्य ] गात्रस्य शिरः प्रधानिम'ति वचनात् ।

D वेतालवज्ञात्कर्पूरसमुद्रकः पृष्टः-रे! कामपि कथां कथय । देव ! कुतोऽपि पुराचत्वारः कलाविद्रया-श्रेलुः । एकः काष्ट्रघटकः सूत्रधारः । अपरः खर्ण्णकारः । तृतीयः शालापतिः । तुर्यो द्विजः । कापि वने रात्रौ 20 स्थिताः। प्रथम[यामे] सूत्रधारः प्रहरके स्थितः। काष्टमयी पुत्तलिका कृता। स सुप्तः। द्वितीयप्रहरे सुवर्णाकार उत्थाय [ यामिके ] स्थितः । तेन सा पुत्तिकाऽऽभरणैर्मण्डिता । तृतीये शालापितिस्तेन दुक्लं परिधापिता । चतुर्थे द्विजेन सजीवा कृता। प्रातः सजीवां दृष्टा विवदितुं प्रवृत्ताः। इतस्तेन वैतालेनोक्तम्-देव ! विक्रमादित्य ! सा कस्य भवति १। [ G नाम श्रुत्वा सा चुक्षोभ ] राज्ञोक्तम्-नाहं वेद्मि, यदियं सुप्ता वेत्ति । [ G तयोरकथ-यतोश्च तया जल्पितम्-भो राजन्!] कस्य सा १। राज्ञोक्तम्-स्वर्ण्णकारस्य । पति विना को नारीं मण्डयति । 25 [ G सा पप्रच्छ-के यूयम् ? । दीपस्थेन वेतालेनोक्तम्-असौ स विक्रमादित्यः । ] सा हृष्टा, राज्ञा परिणीता च । [ G तामादायावन्तीमागमत् । ] य ईद्दग् हे महाराज ! तत्समः कः ?; आधिक्ये तु का कथा इति हसितम् । इति श्रुत्वा विक्रमसेनेन गर्वस्त्यक्तः । इति विक्रमसेनगर्वत्यागप्रवन्धः ॥ विक्रमसम्बन्धे रामराज्यकथाप्रबन्धः (BPG)

§ १२) अथैकदा विक्रमसेनः पुरोधसमप्राक्षीद्-यदेताः काष्टपुत्रिका मम पितरमद्भुतगुणं वर्णयन्ति, तर्हि स 30 एव लोके प्रथमः । [ G तत्प्रथमतयोत्तमत्वेनावतीर्णो भविष्यति । प्राक् तु न कोऽपि ताद्युत्तमोऽभूत्-इति बूमः । ] पुरोधाः प्राह-राजन् ! अनादिर्भू रत्नगर्भेयम् । [ G अनादिश्रतुर्युगी । ] युगे युगे रत्नानि जायन्ते । अहमेव प्रधान इति गूर्वो न श्रेयःकारी [ G न निर्वहते ] । तव पितुर्मनिस एकदा इत्यभूत्-यथा रामेण जनः सुखी कृतः तथाऽहमपि करिष्यामि [ G ततो रामायणं व्याख्यापितम् । तत्र यथा- ] रामस्य दानं सत्रागार-स्थापनं वर्णाश्रमन्यवस्थादि गुरुभक्त्यादि तथा सर्वमारव्धम् । ततोऽभिनवो राम इत्यातमानं पाठयति । मित्रिभि-<sup>35</sup> रचिन्ति-असावनुचितकारी । [ G अस्पत्प्रभुर्यो गर्वादात्मानं तद्दन्मनुते ] यतः-

## (७) \*उतिक्षप्य टिटिभः पादावास्ते मङ्गभयाद्भवः। खचित्तकल्पितो गर्वः कस्यान्यस्य न विद्यते॥

े [ G उपायेनोत्तारियतव्यः प्रस्तावे ] एकदा राज्ञोक्तम्-स कोऽप्यस्ति योऽश्रुतपूर्वो रामकथां कथयति । एकेन दृद्धमित्रिणा प्रोक्तम्-राजन् ! कोशलायामेको दृद्धद्विजोऽस्ति । स पारम्पर्येण कामपि रामवार्त्ता वक्ति । [ G आहुय प्रच्छिचते ] स राज्ञा सगौरवमानीतः पूजितश्च । पृष्टं च-हे वृद्ध ! कांचिद्रामवार्त्ता [ नच्यां ] वद । सोऽमाणीत- 5 देव! कोशलायां यद्यागच्छित तदा किमप्यपूर्व दर्शयामि [ G इह स्थितस्य तु वक्तुं न पार्यामि ]। राजा मित्रपु राज्यं न्यस्य स्वयं कटकेन सह कोशलां प्रति चचाल । तत्र गत्वा वहिःस्थितः । वृद्ध ! दर्शय । देव ! अत्र जन-पार्श्वात्खानय । तथा कृते, स्वर्णकलशः प्रकटो जन्नेः तदनु हैमी मण्डपिका च । पुनः स्वनिते एकक्षण-द्विक्षण-तृतीयक्षण-चतुर्थक्षणे प्रकटीकृते महती खर्णोपानदेका प्रकटी जाता। खर्णवालकगुम्फिता सर्वरत्नखचिता। विस्मितेन गृहीत्वा हृदि कण्ठे च दत्ता नृपेण । वर्णनं कुर्वति, द्विजेनोक्तम्-देव ! चर्मकारपत्वा उपानदेषा न 10 स्प्रष्टुमर्हति । नृपेणोक्तम् सा चर्मकार्यपि धन्या, यस्या ईद्युपानत् । परं कृष्यतां कथम् १ । देव ! श्रीरामे सत्यत्र चर्मकारगृहाण्यासन् । इदमेकस्य गृहम् । तत्पत्नी लाडवहुला, अतः सगर्वा । विनयं न करोति । सा भर्त्री हिकता शिक्षिता च । उक्तश्च-महहादु याहि । सा वाणहीमेकां पतितां सुक्त्वा एकां च पादे कृत्वा पितृगृहं गता । पत्युरपमानमूचे । पित्रा दिनद्वयं स्थापिता पश्चादुक्ता-चत्से ! क्रुलिख्यः पतिरेव शरणम् । त्वं तत्र याहि । सा द्वित्रिवारं भणिताऽपि न याति । तदा पित्रा प्रोक्तम्-वत्से ! श्रीरामः सलक्ष्मणः सप्रियश्च त्वामजुनेष्यति । 15 साऽप्यलीकाऽभिमानिनी प्राह-यदि समेष्यति तदैव यासामि [ G नापरथा ]। इयं वार्त्ता छन्नेर्नृपपुरुपैः श्रुता । तैर्नुपाय न्यवेदि । <sup>‡</sup>श्रीरामस्ततः श्रुत्वा तद्गेहद्वारे स्थितः । तेन कथितम्-देव ! पादमवधार्यताम् । मम रद्बस्य गृहेऽद्य कल्पद्धमागमनम् । तव पुत्रीमानयितुं वयमागताः सः । मात्रा सा त्वरितं पत्युर्गृहे नीता । तस्या औत्सु-क्येन वजन्त्या इयमत्रैवोपानद्विस्पृता । श्रुत्वा देवस्तु खस्थानं गतः । देव ! रामराज्यमीदशमासीत् । तच्छत्वा विक्रमादित्यः गर्वं त्यक्त्वा निजपुरीं प्राप् ।। इति विक्रमादित्यविविधप्रवन्धाः ।। 20

## (G) सङ्ग्रहगतं विक्रमवृत्तम्।

#### ें§ १३) श्रीविक्रमादित्यसत्रागारे नित्यं कार्पटिका विनक्यन्ति । तदपवाददोपमयेन राजा प्रच्छन्नः स्थितः । तावता

<sup>\*</sup> G नास्ति एप श्लोक । ‡ एतदन्तर्गतपाठस्थाने G सङ्ग्रहे कियानिधको विस्तृतश्च पाठः प्राप्यते । यथा—
ततो देव श्रीराम प्रजावत्सल प्रातः ससीत सलक्ष्मण समागत्य तद्यमंकारभवनमगात् । तन्मध्य प्रविष्ट पूजित कारमिविसितै
विज्ञस्थ-देवायमसान् कीटकान् प्रति कियान् प्रसाद कृत । स्वप्तेऽपि नेद समान्यते, यहेवोऽस्मानुपतिष्ठते । किं कारणमागमनस्य ।
श्रीराम प्राह-स्वत्युच्या स्वश्चरकुल्प्रेपणायायातोऽस्मि । तस्या हि वराक्यास्वथाविधा सन्धाऽऽस्ते । तत्ते हृष्टस्जनक । अपवरक गत्वा हुहितरमाह सा-मुग्धिके ! तव प्रतिज्ञा पूर्णा । रामदेवोऽप्यायात सदेवीक । एहि वन्दस्व त जगत्पतिम् । तत्तस्तुष्टा रामान्तिकमागता । ववन्दे
तम् । आलापिता प्रजातातेन-वत्ते ! गच्छ स्वश्चरमन्दिरम् । तथा भणितम्-आदेश प्रमाणम् । ततो गता पितृ(पति)गृहम् । राम स्वस्थानमयासीत् । श्रीविक्षमस्य द्वितीया उपानत् तत्रापि गृहे खन्यधोमाने (अध सन्यमाने) छप्यते । स्वामिज्ञायाति तत्र खान्यते । गतो राजा
तत्र । खानित तत् । छच्चा द्वितीया उपानत् । ष्ट हेमगृहम् । एवमन्यान्यपि तेन विप्रेणासानिपत् । छात तहेम । राज्ञा विप्र पृष्ट –
विप्र ! कथमीदश सम्यग् जानासि ? । विप्रेण गढितम्-पूर्वजपारपर्योपदेशात् ज्ञात तुभ्यमुक्त च । पर गर्व माधा । स राम स एव । तसाज्ञया जलज्वलनौ स्वभ्यते स्म । पतन्त्यो भित्तयो दत्तायां तदाज्ञाया न पेतु । स्त्ता द्विच्तारिशत् , अन्धगद्य सर्विज्ञति , स्फोटिका अष्टोत्तर शत्, विद्वराणि दोपाश्च सर्वे व्यनेशन् । या तु तदेवी सीता, थे तद्धातर , थे तन्नृत्या हन्मत्सुप्रीवादयस्त्रपं महिमान वर्षशतेनापि
वाक्पतिरपि वक्त न शकः । इति श्रत्वा विक्रमेण गर्वो मुक्त । वि[कृद निपिद्धं 'अभिनवराम' इति । पुनरूज्यिनीमगात् । यथाशक्ति छोकसुद्धरत् । तस्य हि अभिवेताल-पुरुपसिद्धम्यां सुवर्णसिद्धाः चोपकारैश्वरं तदा निरुपममासीत् । ततो विक्रमो धन्य एव । ततोऽिकास्तु
परे कोटाकोटयोऽभूवन् । हताकण्यं विक्रमसेनो विवेत्यभूत्॥

भोगीन्द्रः समागतः । राज्ञा पृष्टं–कथं त्वं कारणं विना नित्यं तीर्थकरणप्रवणपात्राणि मारयसि । तेनोक्तं–[कथय] किं पात्रं १ । राज्ञोक्तं–'भोगीन्द्र ! वहुधा० ।' इति तुष्टो मनुष्यपात्राणि ररक्ष ।

- §१४) केनापि साम्रद्रिकशास्त्रवेदिना मध्याहे चतुःपथे कस्यापि काष्टभारवाहकस्य चरणलक्षणानि भ्रुवि प्रतिबिंवितानि वीक्ष्य शास्त्रं वितथमिति विचार्य प्रस्तकैः सह राजद्वारे काष्टभक्षणं प्रारव्धम् । ततो राज्ञा पृष्टं-मम् ठलक्षणानि कथय । तेनोक्तं-नैकमपि । तत्कथं राज्यम् १ । पुनरुक्तं-यदि वामकुक्षौ करडांत्रं भवति । तदा राज्ञा श्रुरिकामाकृष्योक्तं स्थानं दर्शय । तेनोक्तं-सन्त्वेनैव राज्यम् १ । राज्ञापि दरिद्रमुखे कणिकगोलिकाप्रयोगेन तालुनि काकपदं दर्शितम् ।
- §१५) अन्यदा सिद्धसेनिद्वाकरेण गुरुचरणसंवाहनां विधीयमानेन गुरव उक्ताः—यदि यूयमादेशं ददत, तदाह-मागमं संस्कृतेन करोमि । गुरुभिरुक्तं—तव महत्पातकमजिन । तवं गच्छयोग्यो न, गच्छ । तेनोक्तं—प्रायिश्वं 10 ददत । गुरुभिरुक्तं—यत्र जिनधम्मों न तत्र जिनप्रभावनां विधाय पुनः समागन्तव्यं । इत्यवधृतवेषेण चिलतः । ततः सप्तवर्षानन्तरं मालवके गूढमहाकालप्रासादे शिवाभिमुखं चरणौ विधाय सुप्तः । तत्र वारितोऽपि तथैव । अत्रान्तरे राज्ञा रक्षकपुरुपान् प्रेपयित्वा उपद्वतः । तावतान्तःपुरे प्रदीपनकं लग्नम् । ततो राज्ञा समागत्य पृष्टः— कथं शिवनमस्कारं न विद्धासि १ । तेनोक्तं—मम नमोऽसौ न सहते । राज्ञोक्तं—विधेहि । तेन सकललोकसमक्षं द्वात्रिशतिका विहिता । तदा लिंगमध्यादवन्तीसुकुमालद्वात्रिशत्पत्तीकारितप्रासादे श्रीपार्श्वनाथविम्वं प्रकटीभूतम् । 15 तन्नमस्कृतम् । असन्नमस्कारमसौ सहते । तदाप्रभृति गूढमहाकालोऽजिन ।
  - § १६) अन्यदा सकलकवीनां दानं ददानं राजानं वीक्ष्य शिवतपोधनचतुष्टयं कविताकृतेऽरण्यमगमत् । तत्र गजवर्णनमारव्धं तैः, एकैकेन प्रहरेण एकैकश्ररणो विहितः । तद्यथा─
    - (८) च्यारि पाय विचि दुडुगुसु दुडुगुसु, जाइ जाइ पुणु रुडुगुसु रुडुगुसु । आगलि पाछलि पुंछु हलावइ, · · ·
- 20 तुर्ययामे तुर्यपादो न भवति । तदा श्रीकालिदासकविना वृक्षान्तरितेन चतुर्थश्वरणः पूरितः... अंधारडं किरि मूला चावइ ॥

तुर्यतपोधनेनोक्तं-मम सरखतीप्रसादो जातः । तैर्नृपो विज्ञप्तः । नृपेणोक्तं-तुर्यचरणोऽमीपां न भवति । इद्ग्रप-मानं कालिदासस्यैव नान्यस्य ।

- § १७) अथ कुमारसम्भवमहाकाव्ये नविभः सर्गोः शृंगारसुरतवर्णनकुपितयोमया कालिदासकवेः शापो दत्तः। 25 यत्—त्वं स्त्रीव्यसनेन मरिष्यसि। तेन वेश्याव्यसनी वभूव। राज्ञा श्रीविक्रमेण व्यसनिनं मत्वा तिरस्कृतः। वेश्या-सदने स्थितः। अत्रान्तरे राजपाटिकायां गतेन राज्ञा सरिस कमलं कम्पमानं विलोक्योक्तं—'पवनस्थागमो नास्ति ।।' कैरिप किविभः प्रत्युत्तरं न दत्तम्। राज्ञा नगरे पटहो वादितः। यः कोऽपि समस्यां पूर्यित तस्य सुवर्णलक्षं दिश्च। इति वेश्यया कालिदासस्य निवेदितम्। तेनोक्तं—अहं पूरियत्वा तव समर्पियष्यामि। पूरिता। तया सुवर्णलोभेन स मारितः। तदनु तया राज्ञोऽग्रे न्यगादि समस्या। यत्—'पावकोत्सिष्टवर्णाभः शर्वरी०।' राज्ञोक्तं—केन पूरिता १। ३० तयोक्तं—मया। 'कांते०' इति पदेन त्वया न बद्धा। ततस्तयोक्तं—कालिदासेन। स च मया मारितः। राज्ञो विपादोऽजनि।
  - § १८) अन्यदा श्रीविक्रमस्य रोगः समजिन । वैद्येन कुचेष्टां वीक्ष्य काकमांसभोजनेनाऽऽरोग्यं कथितम् । राज्ञोक्तं-भवतु । ततो वैद्येनोक्तं-राजन् ! धर्मींपधं विधेहि । त्वं प्रकृतिव्यत्ययेन न जीवसि ॥

।। इति विक्रमप्रवन्धः ।।

#### २. सातवाहनप्रबन्धः (P)

§ १९) मरहट्टदेशे प्रतिष्ठानपत्तनम् । नरवाहनो नृपः । सुभटोऽद्भरक्षः । तत्पत्नी मनोरमा । गर्भाधाने सित शुभदोहदे जाते निर्मित्तिकाः पृष्टाः । तरुक्तम् – सुतो भावी, परं पोडश्चवर्षाणि भूमिगृहे स्थाप्यश्चनम् । तेन तथा कृते, पश्चवार्षिकः कलाभ्यासं करोति । इतश्च नृपो राज्यर्द्धे स्त्रीविलापं श्चत्वा प्राहरिकानाह [कोऽत्र १] सुभटेनो-क्तम्—देवाहमस्मि । इमां पृष्टा समागच्छ कयं रोदिति १। स गतः । पुरे भ्रान्त्वा समेतः । देव ! नगरमध्ये कापि व हृष्टा । तिर्हे विहर्गत्वा विलोकय । पृच्छां कुरु । स विद्युत्किरणात्सनृपस्तत्र गतः । वने स्त्रियं दृष्टा पत्रच्छ—कयं रोदिषि १ राज्याधिष्ठात्री देवी । तिर्हे कथं रोदिषि १। तया क[थितम्] पण्मासान्ते नृपः पश्चत्वं प्रयास्यति ।

(९) वैधव्यसदृशं दुःखं स्त्रीणामन्यन्न विद्यते। धन्यास्ता योषितो यास्तु च्रियन्ते भर्त्तुरग्रतः॥

तत्कथं निवर्त्तते १ इति सुभटे पृष्टे तयोक्तम्-यदि चामुण्डाग्रे द्वात्रिंश्लक्षणो वध्यते, तदा नृपस्य क्षेमम् । इत्युक्त्वाऽदृश्या जाता । नृपाग्रे उक्तम् । नृपः खस्यानं प्राप्तः । प्रातर्नृपेण सुभटाग्रे उक्तम्-यदि द्वात्रिंश्लक्षणं 10 नरमानयसि तदाऽर्द्धराज्यं ददामि । तेन गृहे गत्वा खपत्नी पुत्राय याचिता । षोडशवाह(हाय)नः सुतो दत्तः । नृपायोक्तम्-देव ! स्थाने कृतोऽ निष्कास्य वध्यस्य नेपथ्यधरं कृत्वा चामुण्डाग्रे नीतः । नृपस्तत्र गतः । नैवेद्येन सह कल्पितः । मात्रा केशैर्धतः पित्रा खद्गं कृष्टम् । तेन द्वसितम् ।

(१०) राजा खयं हरति मां यदि जीवितार्थे द्रव्येच्छयान्धवधिरौ पितरौ मदीयौ। त्वं देवता मनुजमांसरसस्प्रहासि प्राणाः खयं हसत किं [प]रि[दे]वितेन॥

देवी सत्त्वेन तुष्टा। वरं ष्टणु। याचितः—िकमर्थिमहानीतः?। देच्या खभाव उक्तौ, तेनोक्तम्—नृपाय राज्यं देहि, त्वं जीववधादिरमख । तयोक्तम्—राज्यं मया दक्तं राज्ञे, [जीवे]ज्वभयः । जीववधानिष्ट्वत्ता । सर्वोऽपि खखानं गतः। प्रातर्लोकापवादमसहता नृपेण राज्यं सर्वं सातवाहनाय दक्ता खयं तापसीं [दीक्षां] जगृहे। नृपोऽपि राज्यं कुर्वन् समाताऽस्ति (१) । अन्यदा नृपेण मन्त्री पृष्टः—ममाज्ञा कियतीं भूमिं यावदस्ति १। देव ! मथुरायां न वर्तते । नृपेण कटकं प्रहितम् । . . . जाते मित्रिमिर्द्विधा कृतं तेन मथुराद्वयम् । स्र्योदये पुत्रजन्म-20 वर्द्वापनम् । द्वितीये प्रहरे वापीमध्यात् कोटि ९ सुवर्णलाभः। तृतीये प्र० दक्षिणमथुरा। चतुर्थे प्र० उत्तरमथुरा वर्द्वापने । एवं दिवसमध्ये वर्द्वापनचतुष्के जाते नृपो ह्प्टश्चिन्तयिति—िकं मया पूर्वभवे पुण्यमकारि । प्राता राज-पाट्यां गतः। हदे गोदावर्यां मत्स्यहसने विस्तितो गृहे गतः। सर्वः कोऽपि पृष्टः परं कोऽपि न वेत्ति । इतश्च श्रीकालिकाचार्यागमं विदित्त्वा वन्दित्त्वा ते पृष्टाः। तैः क[थितम्]—त्वं पूर्वभवे अत्रैव काष्टवाहकस्तेन सक्तुभिरि-हैव शिलापट्टे मुनिः पारितः। तन्मत्स्येन दृष्टम् । अतो जलदेवतया हिततं मत्स्यिमिपात् । तव दानप्र[भावा]त् 25 वर्द्वापनं जातम् ॥ इति सातवाहनप्रवन्धः॥

## (G) सङ्ग्रहे सातवाहनसम्बन्धिगाथावृत्तम् ।

- (११) ताण पुरओं य मरीहं कयलीथंभाण सरिसपुरिसाणं। जे अत्तणो विणासं फलाइं दिंता न चिंतंति॥१॥
- (१२) जह सरसे तह सुके वि पायवे धरइ अणुदिणं विंझो । उच्छंगसंगयं निग्गुणं वि गरुया न मुंचंति ॥ २॥
- (१३) सरिसे माणुसजम्मे दहइ खलो सज्जाणो सुहावेह। लोह चिय सन्नाहो रक्खइ जीयं असी हरह॥३॥

30

15

|      |    |      |     |    | - <b>^</b> - |
|------|----|------|-----|----|--------------|
| पुरा | तन | प्रद | L.F | 43 | •ह           |

| ģ | 7  |
|---|----|
| • | ٦. |

5

10

15

(१४) सयलजणाणंदयरो सुक्षस्स वि एस परिमलो जस्स । तस्स नवसरसभावंमि होज्ञ किं चंदणदुमस्स ॥ ४ ॥

-इति गाथाचतुष्टयं श्रीसातवाहनेन राज्ञा चतुःकोटिभिर्गृहीतम्।

- (१५) हारो वेणीदंडो खडुग्गलियाई तहय तालु ति । सालाहणेण गहिया दहकोडीहिं च चउगाहा ॥ १॥
- (१६) मग्गु चिय अलहतो हारो पीणुत्रयाण थणयाण । उन्विंबो भमइ उरे जउणाणहफेणपुंज व ॥ २॥
- (१७) कसिणुज्जलो य रेहइ०.... ।। ३॥
- (१८) परिओससुंदराइं सुरए जायंति जाइं सुक्खाइं। ताइं चिय तिवरहे खट्टुग्गिलयाइं कीरंति॥४॥
- (१९) ता किं करोमि माए खज्ज सालीड कीरनिवहेहिं ॥ ५॥
  -इति गाथाचत्रप्यं कोटिभिर्दशभिर्गृहीतम् ।
- (२०) अहलो पत्तावरिओ फलकाले मुयसि मूढ! पत्ताइं। इण कारणि रे विड विडव मुद्ध! तुय एरिसं नामं॥ १॥
- (२१) निन्वृहपोरिसाणं असचसंभावणा वि संभवह। इकाणणे वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी॥२॥
- (२२) आसन्ने रणरंभे मूढे मंते तहेव दुव्भिक्खे। जस्स मुहं जोइज्जइ सो चिय जीवउ किमन्नेण॥३॥

-इति गाथात्रयं कोट्या गृहीतम्।

20

#### ३. वनराजवृत्तम् (G)

§२०) आंवासणवास्तव्यचापोत्कटज्ञातीयचंड-चाग्रंडाभिधौ आतरावभृताम्। ततः केनापि नैमित्तिकेनोक्तम्चाग्रंडपत्नीगर्भेण चंडो मरणमगिम्पदिति सा सगर्भा परिहृता। ततः सा पंचासरग्रामं गता। ओष्ट्ळवृत्त्या जीवति।
अन्यदा श्रीशीलगुणस्रिभिर्वाह्यभूमौ गतैर्वणच्छायामनमन्तीं वीक्ष्य सुलक्षणं वालकं दृष्ट्वा च सा निजचेले स्थापिता। कियतापि कालेन वार्यमाणोऽपि वनराजो मूपकमारणं कृर्वन् गुरुभिर्निर्वासितः। चरडः सन् सेहर-सेप25 राभ्यां सह संखेश्वर-पंचासरग्रामान्तरे चौर्यवृत्ति वितन्वन् शरहयभञ्जकं श्रेष्टिजाम्वाकं पत्रच्छ। तेनोक्तं—यूयं त्रयः।
अतो द्वयं भग्नम्। तेन वाणत्रयेण परीक्षा दर्शिता। तेन प्रीतिर्जाता। अन्यदा काकरग्रामे श्रेष्टिगृहे क्षात्रपातं कृत्वा
सर्वस्तं गृक्कतस्तस्य करो मंजूपान्तर्वधिभांडे पतितः। ततस्तेन सर्वमपि ग्रुक्तम् । प्रातः श्रीदेव्यास्तत्पत्या पंचागुलीप्रतिविम्वं दिन्न वीक्ष्य कुलीनः कोऽपि चौरोऽयं इति विज्ञाय, चौरे मिलितेऽहं भोक्ष्ये, इति अभिग्रहो गृहीतः। स
सप्तमे दिने समेत्य तां भगिनीमिति नमश्चके । अन्यदा श्रीकन्यकुव्जदेशीयमहणकराज्ञ्याः [पश्चकुलं] गूर्जरधरोद्वा30 हणके गच्छति। अन्तरा युद्धं विधाय वनराजेन सर्वं जगृहे। ततः शश्चकेनैकेन स्वानभंगाभिज्ञानेऽणहिल्लपशुपालेनापिते वीरक्षेत्रेऽणहिल्लपुरस्थापना। श्रीदेव्या वर्द्वापनकं कृतम्। गुरुभिर्मत्राभिषेकश्च।।

#### ४. लाखाकवृत्तम् (G)

§२१) परमारवंशे समुत्पनया प्रासादे रममाणया कामलया स्तम्भभ्रान्त्या फूलडाभिधः पशुपाली वृतः ।

तत्स्रतो लापाकः । स कच्छेश्वर एकविंशतिवारत्रासितमूलराजः समजिन । द्वाविंशतिवेलायां किपलकोटिस्यतो लापाको रुद्धः । माहेचनाम्नः पदातेराकारणं प्रहितम् । सोऽन्तरावस्थितश्रीमूलराजिभिक्षैः प्रहरणानि गृहीतः । ततः तसिन् निरायुधे समागते लापाकेन राज्ञा समं युद्धमकृत । लापाको रणभ्रवि पतितो राज्ञा रोपाचरणेनाहतः । ततो लापाकस्य मात्रा राजा शप्तः । ततः प्रांते स्फोटिका समजिन । ततो राज्ञा तांचूलमध्येऽलिका विलोक्य सार्चाः शुभमरणं पृष्टाः । तैरुक्तं—इंगिनीं साध्य । तथा विहिते सप्तमिदने स्वविमानमायांतं वीक्ष्य ग्रुदितः । 5 पुनरन्यतो गोकार्यमृतस्वपाकमानयित्वा (१) समेते तत्र पुनः सार्चाः पृष्टाः । एवं सित सुखमृत्यौ कथं मम कष्टमृत्युरुपदिष्टः । तैरुक्तं—राजन् ! कस्तव भूमौ गोग्रहं तनोति । एवं विपन्नः ॥

#### ५. मुञ्जराजप्रबन्धः (₽.)

§२२) श्रीउज्जयिन्यां नगर्यां सिंहो नृपः । स एकदा मृगयां गतः। तत्र श्ररवणमध्ये [ वालः ] पतितो दृष्टः। नुपेण गृहीतः । प्रच्छन्नमन्तःपुरे प्रहितः। देव्यैकया स्रतिकर्माणि कृतानि । वालस्य मुझ इति नाम दत्तम् । स्रोहेन 10 वृद्धिं गतः । इतो नृपस्थापरस्यां पत्न्यां सिन्धुलनामा पुत्रो जातः । उभावपि निरवशेषभावेन वृद्धिं गतौ परिणीतौ च । इतो नृपो वृद्धो जातः । एकदा मुझावासे गतः । आवासान्तर्मुझः सपत्नीकोऽस्ति । नृपेण वहिःस्येनोक्तम्-रे मध्ये कोऽप्यस्ति १ । नृपशब्दं श्रुत्वा मुझक्शंकितः । प्रियां भद्रासनाधो निवेक्य व्याहृतवान्–देव ! मध्ये पादमवधारयत । नृपः सिंहासने उपविष्टः । कुमारः प्रणम्य भद्रासने निविष्टः । आदिश्यतां कार्यम् । नृपेणो-क्तम-राज्यं कस्य दीयते १। मुझः प्राह-तातः प्रमाणमत्र । वत्स ! त्वं मम पालितः पुत्रः । सिन्धुलस्त्वङ्गजः । 15 व्यतिकरे उक्ते मुझेनोक्तम्-मम आतुर्देव ! राज्यं भवत्वद्दं तस्य सेवां तावत् करिष्यामि । नृपेणोक्तम्-एवं मा भण । राज्यं तवैव । अधुना परावर्त्ते कृते जनो न मन्यते । पर मम शिक्षां श्रृणु । सिन्धुलो नापमान्यः । मुत्री रुद्वादित्यो न पृथकार्यः । गोदावरीं तीर्त्वा परतीरे न गम्यम् । तेन सर्वं मानितम् । नृपे वहिर्गते मेदभयाद्वाञ्ची खड़ेन पातिता । तस्या आकर्न्दं श्रुत्वा नृपो वलितः । वधूं पतितां दृष्ट्वा प्राह-रे पाप ! किमकार्यमकार्षाः ? अपरा-मपि शिक्षां न करोपि । अतोऽनहोंऽपि निवेश्यः, वाक्यभद्गभयात् । गुझस्य राज्यं जातम् । नृपो दिवं ययौ ।20 स सिन्धुले सदा प्रसादपरी वर्तते । जनः सर्वोऽपि सिन्धुलेऽनुरक्तः । एकेन मित्रणा प्रोक्तम्-देव ! सिन्धुलात्तव विनाशों भावी । नृपेण तद्भचनमङ्गीकृत्य ग्रासो निपिद्धः । सिन्धुलः खावासे तिष्ठति । एकदा नृपो राजपाव्या गजारूढो व्रजन् सिन्धुलगवाक्षाधः प्राप्तः । सिन्धुलेनोपरि निविष्टेन दक्षिणकरे आदर्शे सित वामकरेण करी वर-त्रया धृतः । तद्तु पुच्छे धृतः । पदमि न चलति । आधोरणे नैष्टिष्ट । नृपेणोक्तम्-करी किं न चलति १ देव नृसिंहेणाक्रान्तः। तावत्कुमारो दृष्टः। वत्सः! मुश्च। तेनोक्तम्-अहं देवपादानां केनाभक्त उक्तः, यद्भासः स्थितः। 25 गजं मुख्र, द्विगुणं गृहाण । सिन्धुलेनोक्तम्-एप गजस्त्रुटितः, अपरमानयत । नृपस्तु द्वितीये निविष्टः । करी तत्रैव पतितः । नृपेण वलं वन्धोर्देष्ट्वा वर्द्धापनं प्रारव्धम् । पिशुनेन मित्रणा देव उक्तः-एप त्वां हनिष्यत्येव । नृपेण देशपट्टो दुत्तः । सोऽर्बुदे कासहदग्रामे गतः । दीपदिने क्मशाने गतः । तत्र स्रकरं वीक्ष्य वाणसन्धानमकरोत । इतो र्जन (१) सुप्तः। तेन प्रत्यासन्नं मृतकं जानोरधः प्रदत्तम्। तत् सलसलितम्। तेन वामकरेण वारितम्-वाणेन ग्रुकरी विद्धः। तत्साहसेन तुष्टः, वरं याचखा तेनोक्तम्-मालवराज्यं देहि । तव भाग्यं न, परं तत्र याहि । तव पुत्रस्य 30 भविष्यति । पुनर्नृपाहृतः स्वघरे गतः। राज्ञा दुर्जनवचसा नेत्राकर्पणं कृतं सिन्धुलस्य । तत्पुत्रो भोजः। स नृपस्या-तीव वल्लभः । यौवनाभिम्नुखो जनेनानुरागात् सेन्यते । अतस्तेन क्टमिश्रणा नृपस्योक्तम्-देव! त्वां हत्वा क्रमारो राज्यं ग्रहीप्यति । राज्ञा रुद्रादित्येन मित्रणा छन्नमाज्ञापितः । मित्रणा एकान्ते नीत्वा नृपाज्ञा उक्ता । क्रुमारेणो-क्तम्-शीव्रं क्रुरु । किमपि राज्ञः कथापयसि १ । तेन 'मान्धाते'ति लिखित्वा पत्रिकाऽर्पिता । काले दर्शनीया ।

मित्रणा प्रोक्तम्-त्विय मारिते राज्यं निमजाति । अतञ्छन्नं तिष्ठ । मित्रणा कार्यं कृतं निवेदितम् । तेनापि 'किम-प्युक्तम् १' तदा पत्रिका दर्शिता । नृपः काष्टारोहणाय गतः । मित्रणा क्रमारो दर्शितः । अथ नृपो हृष्टः ।

§२३) अथ कर्णाटे उरङ्गलपत्तने तैलपदेवो नृपः । तस्य मन्नी कमलादित्यः । स मालवेशेन सह वैरप्रारम्भं कर्ज्यं स्वां नासां कर्णाविष बुध्या अपाकृत्य नृपेणापमानितो मुङ्जनृपमाययौ । देव ! मया स्वामिनोऽग्रे उक्तम् मृष्ठे सह वैरं त्यज । तेनाहमपमानितः । नृपेण सत्कृतः । रुद्रादित्येन नृपो वारितः । यावद्वित्तं (द् हितं १) न शृणोति तावद्वद्रा[दित्यो]मुत्कलाऽप्य स्थितः । गोदावरीतटे नृपः कमलादित्यवचसा कटकं सम्मील्य चिलतः । रुद्रादित्योऽपि चितां प्रविष्टः । कमलादित्येन कटकं सम्मुखमाकारितम् । मन्त्रिणो वचसा कोऽपि न युध्यति । मुङ्जो नष्टः । बुभुक्षितः कस्मिन् वासे गतः । तत्र शीताञ्चनं याचन् महीआरीं गर्वोद्धतां दृष्टा पपाठ-

(२३) मा गोलिणि मन गव्वु करि पिखि वि पडुरूआई । पंचइ सई विहुत्तरां मुंजह गय गयाई॥

10 इति पठन् नृपचरैरानीतः । नृपायार्पितस्तेन गुप्तौ क्षेपितः । मृणालवती चेटी परिचर्याकृते मुक्ता । नृपस्तस्यामासक्तो जातः । इतो धारायां रुद्रादित्येन भोजो राज्ये मुख्यः कृतः । स सैन्यं कृत्वा गोदावरीतीरमागत्य
स्थितः । भोजेन सुरङ्गा दापिता सिद्धा च । पुमानेको नृपानयने प्रहितः । स सुरङ्गाद्वारेण गत्वा नृपमाह—चल्यताम् । राजाऽऽह—प्रतीक्षस्त, यावन्मृणालवती आयाति । देव ! किं चेट्या १, चल्यताम् । नृपे स्थिते, विनष्टं नृपं
मत्वा गतः । चेटी आयाता । भोजनमादाय नृपं सचिन्तं वीक्ष्य पप्रच्छ—देव ! किं चिन्ता १ । न वक्ति । तया
15 भोजनमध्ये लवणमुष्टिः क्षिप्ता तेन नाज्ञायि । तया निर्वन्येन पृष्टः प्राह—चल्यताम् , त्वां प्रतीक्ष्यमाणोऽस्ति ।
तयोक्तम्-आभरणान्यादाय त्वरितमेमि । गत्वा तैलपदेवाय सुरङ्गाद्यमुक्तम् । नृपेणागत्य वन्धितः । स वध्यमानः प्रोचे-

अच्छ . ...(अत्रादर्शे गाथाप्रमाणा पङ्किरक्षरशून्या मुक्ताऽस्ति।) . . ।।

भिक्षां भ्रामयित्वा वनमध्ये नीत्वा शूलाप्रोतः कृतः।

20(२४) यदाःपुञ्जो मुञ्जो गजपतिरवन्तीक्षितिपतिः सरखत्यावासः समजनि पुराविष्कृतगतिः । स कर्णाटेद्रोन खसचिवबुध्यैव विधृतः कृतः श्रूलाप्रोतस्त्वहह विषमाः कम्मेगतयः॥

(२५) गय गय रह गय तुरय गय गय पाइक अनु भिच । सग्गिहिय करि मंत्रणडं महँता रुद्दाइच ॥

(२६) मुंज भणइ मिणालवइ केसा काइं चुयंति । लड्डुड साउ पयोहरहं वंधण भणीअ रअंति ॥

(२७) मुंज भणइ मिणालवइ गउ जुइण मन झूरि। जइ सक्कर सयखंड किअ तोइ स मिट्टी चूरि॥

 $^{25}$ (२८) इच्छउ इअरमणोरहाण मणवंछिआण संपत्ती। न पहुप्पइ वंधणदोरिआ वि दिवे पराहुत्ते॥

(२९) झोली तुद्दवि किं न मूं न हूं छारह पुंज। घरि घरि भिक्खभमाडी ह जिम मंकड तिम मुंज॥

(३०) मा मण्डक! कुरूद्वेगं यदहं खण्डितोऽनया। रामरावणभीमाद्या योषिद्भिः के न खण्डिताः॥

(३१) वेसा छंडि वडाइ ती जे दासिहिं रचंति । ते नर मुंजनरिंद जिम परिभव घणा सहंति ॥

(३२) आपद्गतान् हससि किं द्रविणान्धमूढ ! लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्।

<sup>30</sup> एता न पइयसि घटीर्जलयन्नचक्रे रिक्ता भवन्त्यविरतं भरिताश्च रिक्ताः॥

(३३) क तरुरेष महावनमध्यगः ।। (३४) उत्तंसकौतुककृते तु विलासिनीभिर्छ्नानि ॥

<sup>1 &#</sup>x27;य कृतिरिति' इति प्र० चि० शुद्धपाठ.।

(३५) इयं कटी मत्तगजेन्द्रगामिनी०॥ (३६) लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे०॥
ग्रुञ्जे धृते राजपुत्रीवाक्यम्—'चिन्तामिमां वहसि किं गजयूथनाथ०'॥
सिन्धुलवाक्यानि—(३७) अद्धां अद्धां नयणलां जह मुं मुंज न लिंत।
सत्तह सायर सधर घर महि सिंघलु भंजंत॥
(३८) पञ्चाश्चरपञ्चवर्षाणि षण्मासाश्च दिनन्नयम्०।

5

॥ इति मुझराजप्रबन्धः॥

## ६. श्रीमानतुङ्गाचार्यप्रवन्धः (B Br)

(३९) प्रभोः श्रीमानतुङ्गस्य देशनायां रदत्विषः। जयन्ति ज्ञानपाथोधिशारदेन्दुसहोद्राः॥

§ २४) वाणारसां हर्षो राजा। तत्र ब्रह्मक्षत्रियो धनदेवः श्रेष्ठी। मानतुद्गः सुतः। सोऽन्यदा दिगम्बर्चेले जिनं नत्वा गुरुपादान्ते गतः। प्रतिवोध्य दीक्षितः। चारुकीर्तिर्नाम । स्नीम्रक्ति-केवलिभ्रक्तिनं मन्यते। दिगम्बरत्वं 10 दुष्करं कुर्वन् भगिनीपतिलक्ष्मीधरेण सगौरवं निमंत्रितो गृहमायातः। अञ्जुद्धेर्यावत् कमंडळुजलेनाचमनं गृह्णाति, तावद् भगिन्या श्वेताम्बरभक्तया पूतरानालोक्य तद्वतं निन्दियत्वा श्वेताम्बराणां पश्चसमित्यादि स्तुत्वा प्रतिवोध्य कथितम्-समायातान् जैनाचार्यान् मेलियण्यामि । परिमदं पयो यसाजलाशयादानीतं तसिन्वेव क्षिप । यथान्यान्यजलसंपर्कात् पूतरका न म्रियं[ते]। अन्यदा श्रीअजितसिंहस्ररीणामागमने गङ्गातीरोद्याने भगिन्या कथिते मानतुङ्गः पूर्विपसामाचारीश्रवणात् तदीक्षां गृहीत्वा समग्रसिद्धान्तमधीत्य गुरुभिर्दत्तस्रिपदः सुललित-15 काव्यकर्ता वभव।

§ २५) इतश्र तत्र पुरि मूर्तीव्रह्मा मयूरो नाम महाकविरस्ति । तस्य श्रीनाम्नी पुत्री रूपवती ।

(४०) पङ्के पङ्कजमुज्झितं कुवलयं चापारनीरे हदें विम्बी चापि वृतेर्वहिः प्रकटिता क्षिप्तः शशी चाम्बरे । यस्याः पाणिविलोचनाधरमुखान् वीक्ष्य खसृष्टिं विधि-रुद्विष्टेव पुरातनी समभवदेवाद्विधा येहताम् ॥

20

तद्नुरूपं वाणनामानं कविमुद्राहिता। ततः श्रीहर्पस्य मेटियत्वा तस्य धान्यादि पृथक् घवलगृहं च कारितम्। अन्यदा वाणपत्नी सञ्जातकलहा पितृगृहं गता। वाणेनागत्य प्रदोपेऽनुक्लियितुमारव्धा।

(४१) मानं मुश्र खामिनि शत्रुं जगतो विनाशितखार्थम् । सेवक-कामुकपरभवसुखेच्छवो नावछेपभृतः॥

25

अमानिते पण्डितं गृहाद् बहिः प्रेपयित्वा सखी तां जगाद । तथापि न मानयति । उक्तं च-

(४२) लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणद्यितो निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः।
परित्यक्तं सर्वे हसितपठितं पञ्जरशुकैस्तवावस्था चेयं विस्रज कठिने मानमधुना ॥
सख्या बहिरागत्य कथिते विभातसमये वाणेन गत्वा-

(४३) गतप्राया रात्रिः क्रुशतनु शशी शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इव । अ प्रणामान्तो मानस्तद्पि न जहासि मानमधुना क्रुचप्रत्यासत्त्या हृदयमपि ते सुश्च कठिनम्॥ इति भित्तिपुरतः सुप्तेन मयुरेण-सुभ्रुशन्दस्थाने चण्डीत्याख्यां कथय, यतोऽस्या दृढकोपायाश्रण्डीशन्द उचितः। इति पितुर्वचनेन कुपिता लिखता भर्तवचनं मानयित्वा सतीत्वप्रभावेण पितरं कुष्टीभवेति शप्तवती । सञ्जातकुष्टेन मयूरेण राजभणितेन सूर्याराधनाय पद्पादं रञ्जयत्रं बद्धा खिदराङ्गारचितां काराप्य तत्स्तवने एकैकष्टत्ते छुरि-क्या एकैकरञ्जपादच्छेदे यावता पश्च च्छित्नाः । पष्टच्छेदे सूर्यपरितोपे नव्यदेहदानेन मयूरप्रमोदे वाणपक्षीयैरुक्तं कराजसभायाम्-

## (४५) यद्यपि हर्षोत्कर्षं विद्वधित मधुरा गिरो मयूरस्य । बाणविज्ञम्भणसमये तदिप न परभागभागिन्यः॥

राज्ञोक्तम्-यूयं गुणिषु मत्सरिणो यस्य शक्तिर्भवति किमप्यधिकं दर्भते । ततो वाणेनोक्तम्-मम हस्तपादौ छेदय, यथा नन्यान् करोमि । ततिश्ठिनेषु चण्डिकास्तुतौ सप्तमाक्षरे नन्या जाताः । तथाप्युभयोर्विवादे राज्ञो10 क्तम्-काश्मीरे श्रीसरखती विवादं भञ्जयति । यो हारयति तेन पुस्तकानि ज्वाल्यानि । इति प्रतिज्ञाय राजपुरुपैः समं काश्मीरगमने देन्या समस्याऽप्यन्त । पदे पृष्टे वाणस्य शीघ्रपूरणे मयूरस्य सविलम्बे-तथाहि-

(४५) दामोदरकराघातविह्नलीकृतचेतसा । दृष्टं चाणूरमहेन ज्ञतचन्द्रं नभस्तलम् ॥ मयूरेण पराभूतत्वादागत्य पुस्तकज्वालने श्रीसर्यज्ञतकपुस्तकेऽदग्धे उभयोर्मानदानैः राजप्रसादः ।

- § २६) अन्यदा राज्ञा मिल्रसम्मुखं भिणतम्-पश्य भूमिदेवानां की दक् प्रभावः ?। मिल्रिणोक्तम्-जिनशासनेऽपि

  15 महाप्रभावोऽस्ति । यदि कौतुकं ततः श्रीमानतुङ्गाख्यं द्धरिमाकार्य विलोकय । राज्ञोक्तमाकारयख । ततो मिल्रणा गत्वा भिक्तवचनैर्दर्शनप्रभावार्थं निरीहा अपि तत्रानीताः । राज्ञो धर्मलाभागिपं दत्त्वा यथोचितासनसमासीनाः । मयुर-वाण-प्रशंसापूर्वं राजोवाच-यदि भवतां काचिच्छिक्तिरस्ति तत्कि श्वित् कातुकं दर्शयत । गुरुभिरुक्तम्-असाकं किमपि कार्यं निहे । जिनमते मोक्षार्थं एवाभ्यखते । तथापि शासनोत्कर्पाय दर्शयामः । ततो राज्ञा तमिस् आपादमस्तकं चतुश्रत्वारिंशछोहश्चंखलाभिनिंयंत्र्यापवरके क्षित्वा तालकं दत्त्वा मोचिताः । ततो 'भक्तामरस्तवः' कृतः । एक्तेकष्टचपाठे एक्तेकनिगडभङ्गे निगडसंख्यया वृत्तभणनम् । स्रयो स्रत्कला जाताः । तालकं भगम्, खयं कपाटोद्धाटने निर्गत्य सभायां राज्ञ आशीर्वादं ददुः । राज्ञाऽनेकस्तुतीः कृत्वा सविनयं नत्वा कृत्यादेशेन प्रसी-दत्त । स्रिणोक्तम्-असाकं कापीच्छा निहे । परं तव हिताय वृत्तः-जिनधर्मे प्रपद्यस्व । राजाऽङ्गीचकार । दान-पात्रीचित्यान्निधा दानं देयं-जीर्णोद्धारे(रं) नन्यविम्वकारणं चैत्यादिधर्ममादिश्य प्रभावनां कृत्वा स्रयः साश्यं गताः । तदाख्यातो 'भक्तामरस्तवः' अद्यापि सर्वोपद्रवहर्ता । अन्यदा कर्मवशात् सञ्जातकुष्ठोऽनशनाय धरणेन्द्रं रससार । प्रत्यक्षीभूयायुःशेपतया धरणेन्द्रोऽष्टादशाक्षरं पार्श्वनाथमन्त्रं दत्तवान् । स्रयः सर्वोपद्रवहरं तन्मन्नगितं 'भयहरस्तवं' कृत्वा पुनर्नवतां प्राप्ताः ।
- § २७) एकदा तनगरेशसैन्ये परदेशं प्राप्ते तद्रिपवस्तमल्पवलं ज्ञात्वा सम्भूय भूरिसैन्येस्तनगरमावेष्ट्य तस्थुः। पौरजने व्याकुले, भयभीते राज्ञि, गोपुरेषु पिहितेषु राज्ञा वाण-मयूरादिषु पिण्डितेषु तदुपसर्गोपशमनायादिष्टेषु पातालप्रवेशार्थमिव भूमिमालोकयत्सु श्रीद्धरयो धवलगृहमूर्द्धानमारुद्ध 'भयहरं' प्रकटीचक्तः। तत्प्रभावात् तेषु ३०वैरिषु स्तम्भितेषु गुरोराज्ञ्या तेषां घातमकुर्वन् सर्वस्यं हस्ति-हयाद्यं जग्राह नृपः। ततः द्धिरं राजानं नत्वाऽऽज्ञां प्रपद्य प्रसादं च प्राप्य स्वं स्वं स्थानं यसुः। ततो 'भयहरस्तवः' पठ्यमानो भयहर्ता सर्वेपाम्। इत्थं प्रभावनां कृत्वाऽन्तसमयं प्राप्य श्रीगुणाकरद्धिरं न्यस्य पदेऽनशनमर्गेन द्धरयो दिवं यसुः।

॥ इति श्रीमानतुङ्गसूरिप्रवन्धः ॥

#### ७. माघपण्डितप्रबन्धः (Ba)

§ २८) अथ दत्तस्नोर्माघस्योच्यते । माघस्य जन्मनि पित्रा जातकं कारितम् । आयुर्वर्पाणां चतुरशीतिः, परं प्रान्ते चरणशोफेन मृत्युः । पित्रा ऋद्धिप्राग्भारकलितेन पोडशवर्षादृर्द्धं दिनदिनसम्बन्धी लहितो हारको द्रम्माणां मुक्तः । अतिव्ययवानपीयता सुखं निर्वहिष्यते । स प्रौढः सन् पठितं प्रवृत्तः । कवित्वं कृत्वा पितर्दर्शयति । ईदृशानि कवित्वानि करुपे, पूर्वकवित्वानां शतांशेनापि न प्रभवन्ति । प्रत्रेण शिश्चपालवधो नाम- 5 काव्यं कृत्वा चुल्हकोपरि च्छनं धृतम् । एकदा पितुः पुस्तकं जीर्णप्रायं धूमेन कृत्वा दर्शितम् । पिता वाचयन् शिरोऽवधूनन आह-वत्स ! ईदृशानि कवित्वानि कियन्ते । तेनोक्तम्-तात ! भव्यानि ? । किमुच्यते । तर्हि मया कृतानि । जनकेनोक्तम्-मया छलः कृतोऽतस्ते इयता कवित्वसीमा जाता । अतःपरं तव कवित्वं न । स अधीत्य पितर्युपरते विलसितुं प्रवृत्तः । जन्मपत्रिकां दृष्टा सिश्खं हारकं व्ययीकुरुते ।

§ २९) तस्य भोजनुपतिना मालवाधीशेन मैत्री जाता। एकदा श्रीभोजेन मिलितमाकारितो माघस्तत्र गतः। 10 नृषेण सगौरवं धवलगृहे स्थापितः । स्नानं कुर्वता पण्डितेन मुखं कृणितम् । नृषेण भोक्तमुपविष्टस्य दिव्यरसवती-समाना रसवती परिवेपिता। स मुखमेव क्रणयति। नृपेण चिन्तितम् स्वगृहे किमसौ भ्रनिक्तः। उत्थितः। पृष्टो नृपेण-रसवती की हशी ? । देव ! कदशनेनोदरं पूर्तम् । भव्यशीतरक्षा पार्श्वे हसंतिका च रात्रौ सुप्तः । पण्डितो नृपस्य नातिद्रे । रात्रौ पण्डितः शय्यायां पुनः पुनः पार्श्वे घातं करोति । नृपेण-किमसौ भ्रनिक्तं, कथं शेतेऽस्य गृहे १। अवलोकनीयं गत्वा एतत्। प्रातरुत्थिते नृपेण पृष्टम्-सुखेन निद्रा समायाता १। देव! रासभवद्भारितानां 15 निद्रा कुतः । दिनचतुष्कं स्थित्वा पण्डितेन नृपो ग्रत्कलापितः । राज्ञा श्रीमाले भोजस्वामित्रासादः कारितः । तस्य पुण्यं पण्डितस्य प्रदाय पण्डितः सम्प्रेपितः । पण्डितेनोक्तम्-देव! कदाचिन्ममोपरि प्रसादं विधायासात्पुरे पाद-मवधारणीयम् । एवमित्यभिधाय सम्प्रेष्य नृपः प्रत्यावृत्तः, खगृहमायातः । इतो द्वितीये शीतर्तौ नृपः प्रौढकटकेन श्रीमालं प्राप्तः। माघेन सम्मुखं गत्वा नृपः खगृहे एव सकटकोऽप्युत्तारितः। नृपस्तु आवासमवलोकितं प्रवृत्तः। स्थाने स्थाने विचित्रकौतुकानि पञ्यन् , स्थाने स्थाने धृपघटीपरिमलमाजिघन् , सश्चारभूमिमतीव परिमलाढ्यां 20 दृष्ट्रा पृष्टवान्-किमेप देवतावसरोपवरकः?। देव! एप सञ्चारकोऽपवित्रः। नृपो लज्जितः। इतो मजनावसरे पूर्व मर्दनिकैर्मर्दनं दत्तं यथा नृपोऽतिरिञ्जतः। स्नानपीठे खर्णमये महाविच्छित्या स्नानं कारितः। तद्तु देवदृष्यसमानि नासानिःश्वासहार्याणि वस्ताण्याजग्युः । महद्व्यी देवान् नत्वा भोक्तुग्रुपवेशितः । खर्णस्थाले द्वात्रिंशत्कचोलकैर्द्वते मण्डिते क्षीरमयं पकान्नं परिवेपितम् । क्षीरतन्दुलमयः कूरः। एवं वटकान्यपि तस्यैव । अपराणि नानाव्यञ्जनानि परिवेपितानि । नृपश्चिन्तयति स-य ईदशीं रसवतीं भ्रनिक्त तस्य मे रसवती कथं रोचते । भ्रुक्तोत्तर पश्चसु-25 गन्धिनामत्ताम्बुले जाते वार्त्तां विद्धतो रात्रिरजनि । सर्वोपरितनभूमौ नृपाय पल्यङ्कः सञ्जितः । राज्ञोक्तम्-मित्र ! शीतकालं न जानीय १। देव ! जानीमः । चन्दनं सिज्जितम् । नृपस्तत्र शय्यामलंचके । तत्र महान् तापश्चन्दन-मर्पितम् । तालवृन्तैर्विज्यमानस्य निद्राऽऽयाता । प्रातः पण्डितेन पृष्टम्-देव ! शीतकाल उष्णकालो वा १। उष्णकाल इति प्रत्युत्तरं ददौ । पण्डितप्रीत्या कियन्ति दिनानि खित्वा मुत्कलाप्य नृपः खपुरीं ययौ ।

§ ३०) ऋमेणैवंविलसतः पण्डितस्य धनं क्षीणं वार्द्धक्यमपि चागमत् । इतः पण्डितेन प्रिया उक्ता-(४६) न भिक्षा दुर्भिक्षे पतित दुरवस्थाः कथमृणं लभन्ते कर्माणि क्षितिपरिवृहान् कारयति कः। अदत्त्वापि ग्रासं ग्रहपतिरसावस्तमयते क यामः किं कुर्मो गृहिणि! गहनो जीवनविधिः॥ इति निर्वाहमविमृश्येती माघेन माघकाव्यपुत्तकमर्पयित्वा प्रिया माल्हणादेवी नाम्नी धारायां नृपसमीपे प्रहिता-यदम् ग्रन्थं ग्रहणकेऽङ्गीकृत्य लक्षत्रयं द्रम्माणां द्दत । सा तत्र गता नृपेण शुद्धिः पृष्टा । पुरतकम-र्पितम् । लक्षत्रयी याचिता । राज्ञा शलाका क्षेपिता । प्रातर्वर्णने पण्डितस्वरूपस्चकं काव्यं निस्सृतम्— प्र- प्र- स- 3 35

10

15

25

(४७) कुमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजित मदमुतृकः प्रीतिमांश्चकवाकः। उदयमहिमरिक्मर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः॥

नृपेण विमृत्य ही इति अक्षरस्य लक्षत्रयं दत्तम् । ग्रन्थस्तावत् द्रेऽस्तु काव्यं च । पण्डितपत्न्या नृपक्तलादुत्तरन्त्या पण्डितविरुदान्यधीयानानां लक्षत्रय्यपि दत्ता । नृपेण पुनराह्योक्ता—पुनर्द्रव्यं गृहाणेत्युक्तो- व्याच—अधिकं नानायितमतोऽहं न गृह्णे । सा क्रमेण स्वगृहं प्राप्ता । यथा गता तथा आगता । पण्डितेनोक्तम्— पुस्तकं राज्ञा किमिति नात्तम् १ । तया वृत्ते उक्ते पण्डितेनोक्तम्—सत्यं आवयोर्योगो विधिना कृतः । अद्य त्वं परीक्षाशुद्धा निवृत्ता । एतावन्ति दिनानि चेतस्येवं विकल्प आसीत् यन्मे गेहिनी ममानुरूपा न वा । अद्य सन्देहो भग्नस्तव दानेन । यन्त्वया गृहदौस्थ्यं न गणितम् ।

(४८) अर्था न सन्ति न च मुश्रति मां दुराद्या दानान्न सङ्कचित दुर्लेलितः करो मे । याच्ञा च लाघवकरी खवधे च पापं प्राणाः खयं व्रजत किं परिदेवितेन ॥

इतो दर्भस्रत्तरसुप्तः चरणयोः श्वयथुर्जातः। अस्मिन्नवसरे कोऽपि वित्रः क्षुधार्थी पण्डितावासे प्रविष्टः। भोजनं याचितम्। पण्डितेनोक्तम्-

> (४९) क्षुत्क्षामः पथिको मदीयभुवनं एच्छन् क्रुतोऽण्यागतः तिंक गेहिनि! किञ्चिदस्ति यदसौ भुङ्के बुभुक्षातुरः। वाचाऽस्तीत्यभिधाय सत्वरपदं प्रोक्तं विनैवाक्षरं स्थूलस्थूलविलोललोचनगलद्वाष्पाम्भसां विन्दुभिः॥

> > इतोऽर्थी विम्रखीभूय गतः । पण्डित आह-

- (५०) व्रजत व्रजत प्राणा अर्थिनि व्यर्थतां गते । पश्चादिष हि गन्तव्यं क सार्थः पुनरीदृशः ॥ इति कथनादृ प्राणैस्त्यत्यजे । पत्यानु सहगमनमकारि । इतः श्रीभोजराजो वित्तत्य करमीर्भृत्वा 20 त्वरितमाययो । पृष्टम्-पण्डितः क १ । जनैर्वृत्तमुक्तम् । नृषः प्राह-रे रे इदं श्रीमालं न, भिल्लमालिमदम् । यत्र मम मित्रस्य मिय सत्यिष केनाप्युद्धारकेऽषि किमिष नार्षितम् । अतः पुरेष्विष [अप]वित्रमिदम् । शेषकार्याणि तस्यार्थस्य व्ययेन विधायेति विमृशन् मनसि-
  - (५१) शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गविहङ्गमवन्धनम् । मतिमतां च समीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः॥ ऋमेण खपुरीं गतः।
  - (५२) उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम् । प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहिः तदिप न चलतीयं भाविनी कर्मरेखा ॥

॥ इति माघपण्डितप्रवन्धः ॥

#### ८. कुलचन्द्रप्रबन्धः (B)

30 § ३१) एकदा श्रीभोजो वीरचर्यायां भ्रमन् दिगम्बरं मठोपरिखं इति वदन्तमशृणोत्— (५३) तिक्खा तुरिअ न माणिआ भडसिरि खग्ग न भग्गु । एह जम्म नग्गहं गयड गोरी कंठि न लग्गु ॥ नृपेण चिन्तितम् – नैप सामान्यः । प्रातराहूय उक्तः – तव किं नाम १ । देव ! कुलचन्द्रः ।

(५४) देव! दीपोत्सवे रम्ये प्रवृत्ते दन्तिनां मदे। एकच्छत्रं करिष्यामि सगौडं दक्षिणापथम्॥ राज्ञा गृहिवेषं ग्राहितः। इतो राजकुमारी तसिन्ननुरक्ता जाता। सा एकदा वर्षारात्रौ प्राह्न-

> (५५) नव जल भरिआ मग्गडा सजल घडुक्कइ मेहु। इअ वारि जइ आविसिइ तउ जाणीसिइ नेहु॥

Ę

10

द्वारस्थेन श्रुतम् । स कटकमादाय गूर्जरत्रोपरि गतः। पत्तनं भग्नम् । नृपस्तु नंष्ट्वा गतः। वलमानस्य स्तम्भनकाचार्यैर्घाटे रुद्धे, घाता जाताः। तेन सङ्कटस्थेन भोजं प्रति पत्रिकामादाय [नरः] प्रहितः। तत्र-

(५६) विस्फारस्फारधन्वा मृगयुरनुपदं पार्श्वयोदीवदाघः

क्ष्वेडानादः पुरस्तात् तपित च तपनो मूर्झि तापर्ज्जितीवः । अन्तःशल्यं शिरस्सु स्थपुटगिरिनदी दुस्सहा क्षुद् तृषार्त्ति-दुँदैवादय जातं वजतु हि हरिणः कां दिशं कांदिशीकः ॥

राज्ञा दृष्टा 'कां' स्थाने 'किं' कृत्वा प्रहितः । स तु युद्धा मृतः ॥ इति कुलचन्द्रप्रवन्धः ॥

## ९. षड्द्र्शनप्रबन्धः (B Br)

§ ३२) एकदा श्रीभोजराजेन दर्शनानि सम्मील्य उक्तम्- मोक्ष एकः पन्थानः पश्च । एकसम्मती भव । लिक्क्ताः । कः कं मन्यते । कः कं न । इतस्तैर्नृपो विज्ञप्तः-देव । देवी भारती पह्दर्शनानां सम्मता । सा तव 15 प्रत्यक्षाऽस्ति तां एच्छ । नृपेण उपोपितेन पूजापूर्वं प्रत्यक्षीकृता । देवी उवाच- कथं स्मृता । नृपेणोक्तम्- मम तथ्यं कथय, किसन्मार्गे यामि । देवी आह-

(५७) श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्त्तव्यः पुनराईतः। वैदिको व्यवहर्त्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः॥ इत्यभिधाय देवी अदृश्याऽभूत् । प्रातर्नृपेण सर्वे सम्भूय सत्कृत्य प्रहिताः॥ इति पद्दर्शनप्रवन्धः॥

## १०. नीलपटवध-प्रबन्धः (B)

20

§ ३३) श्रीभोजराजवारके नीलपटा दर्शनिन आसन् । ते तु, एका स्त्री एकः पुमान् नीलीं दोटीं प्राष्टत्य मध्ये नग्नीभूय विजहतुः । एकदा धारायां प्राप्तास्तत्रापूर्वान् दृष्ट्वा सर्वः कोऽपि तेषां समीपे याति । ते त्वित्थं प्ररूपयन्ति-वयमीश्वरस्य तथ्याः सन्तानिन अर्द्धनारीश्वरत्वात् । इतश्च कौतुकाद् भोजपुत्री समागमत् । कर्त्तव्यं पृष्टम् । तैरुक्तम्-

(५८) पिव खाद च चारुलोचने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते । नहि भीरु ! गतं निवर्त्तते समुद्यमात्रमिदं कलेवरम् ॥ 25

तया च्याहृतम्-भवन्मतमङ्गीकरिष्ये । नृपं म्रुत्कलापयितुं गता । ताताहं नीलपटानां धर्ममङ्गीकरिष्ये । नृपेण आहृताः, पृष्टाश्र- सुखिनः स्य १ । मुख्येनोक्तम्-

(५९) न नद्यो मद्यवाहिन्यो न च मांसमया नगाः। न च नारीमयं विश्वं कथं नीलपटः सुखी॥

नृपेणोक्तम्- यूयं कियन्तः स्व १ । एकोनपञ्चाशद् युगलानि । नृपेणोक्तम्- सर्वानप्याकारयत, अहं त्वद्भक्तो ३० मिविष्यामि । ते सर्वे मिलिताः । नृपेण पुरुपाः सर्वे मारिताः, स्त्रियश्च निष्कास्य ग्रुक्ताः । अतस्तेषां वीजमपि नाशितम् ॥ इति नीलपटवधप्रवन्धः ॥

## ११. भोज-गाङ्गेययोः प्रवन्धः (B)

§ ३४) एकदा वाणारसीपतिः श्रीगाङ्गेयक्जमारो गजसहस्त १ शत ४ एवं १४००, तुरङ्गमलक्ष ३ जीणसा-लार्हान्, द्वयं उद्घाटं एवं लक्ष ५, मनुष्यलक्ष २१; एवं सामस्या मालवपितं भोजं प्रति चचाल । गोलातीरे आवास्य स्थितः। इतो भोजनृपोऽपि तुरङ्गसहस्त ४४, मनुष्यलक्ष ५, गज २००; एवं सामस्या सम्मुलो गोदावरी-ठतीरे आवासान् ददौ। इतो गाङ्गेयस्य पण्डितेन परिमलेन भोजं प्रति 'वकोटित' काव्यं प्रहितम्। नृपः कुपितः। परं किं कुरुते । इतो भोजेन काष्ट्रधवलोपिर स्थित्वा विलोकितम् । वहु सैन्यं दृष्टा छित्तिपमहामात्यं सन्ध्यर्थ-मप्रैपीत् । स तत्र नृपसदिस गतः । नृपेणोक्तम्—अरे! तव खामी मत्सैन्यं न पश्यित, यदिभमुखः समाययौ १ । देव! सैन्यस्य को गर्वः ! इति वार्त्तायां सत्यां कटके कलकलं नृपोऽश्रौपीत् । पृष्टम्—रे! किमिदम् १ । देव! हस्ती परवशो जातस्तस्य कलकलोऽयम् । नृपस्तदाकण्यं उत्थाय काष्टपञ्जरे प्रविश्य भुजार्गलां दृत्वे । छित्तिपस्तु 10 शनैरपसृत्य 'कथिमहें'त्यार्यां वाणहीतले इङ्गालेन लिखित्वा जनमप्रैपीत् । स उपानहं नृपायादर्शयत् । नृपः सज्जीभूय गाङ्गेयसैन्ये पपात । सर्वमात्तम् । नृपोऽप्यन्तस्थो धृतः । सुवर्णानिगडे क्षित्त्वा गजमिश्रोप्य धाराया-मानीतः । धवलगृहेऽपरे सिंहासने निवेशितः । पण्डितपरिमलोऽपि राजवर्गीण सहायातः। राज्ञा भोजेनोक्तम्—पं० उपविश्वत । परमासनं न मोचयति । ''इह निवसित मेरुः शेखरो भूधराणां०" । भोजेनोक्तम्—कोटकः (१) । किं तस्य चित्तें(तं) । मं(पं)डितेन "अयं वरामेके०" इति उक्ते "जन्मस्थानं न खलु विमलं०" इत्युक्तवता— विण्डित उक्तः—पारितोपिकं याचस्य । देव! अयं नृपतिर्भुच्यताम् । भोजेन सिंहासने निवेश्य तिलकं कृत्वा पुन्वीणारसीराज्ये प्रहितः ॥ इति भोज-गाङ्गेययोः प्रवन्यः ॥

## १२. भोजदेव-सुभद्राप्रवन्धः (B)

§ ३५) इतो गोपगिरीश्वरो नरवर्मदेवस्तत्सुता सुभद्रा । सा भोजराजस्य 'अभिनवार्जन' इति विरुदं पट्यमानं श्रुत्वा जनकं प्राह—तात! मां प्रेपय । भोजो राधावेथं कृत्वा मां परिणयते, विरुदं वा सुञ्चित । सा 20 निर्वन्थे जनकमापृच्छ्य तुरगसहस्तेद्वीदशभिः सह चचाल । नृपाग्रे कथापितम्—यदहं त्वां वरीतुमागतेति । श्रुत्वा नृपिश्चिन्तातुरो जातः । सा तु गोदावरीतीरमेत्य स्थिता । राधावेथं कुरु विरुदं वा त्यज । एवं श्रुत्वा नृपः सम्मुखं प्रयाणमकरोत्, अभ्यासमारव्धवांश्व । सर्वः कोऽपि कौतुकान्वेपी सन्धेर्वामिपि को न विधत्ते । पण्मासान्ते तथा कन्यया भिर्तितः साहसमवलम्वय गोदावरीतीरमायातस्तत्र राधावेथो मण्डितः । तस्याध-सौलकढाहिरुत्कलित । नृपस्तस्यास्तीरे स्थाने स्थितः । कवीन्द्रैर्नानावर्ण्णनमारव्धम् । तत्र द्यद्वसरस्वतीति नाम्नाऽ25 चार्या नृपसेवकाः सन्ति । "तैर्विद्धा विद्धा शिलेयम्०" इत्युक्तम् । नृपेण राधावेधे कृते कन्यया वरमाला क्षिप्ता । नृपेण काव्यस्य दूपणं पृष्टे कोऽपि न वेत्ति । नृप आह—"विद्धा विद्धा" इति मत्वा मया चिन्तितम्—मम कार्य सृतम् । "भवतु कार्मुकन्नीढितेन" अनेन भोजस्य पण्मासान्ते मृत्युः । स्वामिन्निति । प्रसीदेति । अस्मदाचार्याणां पण्मासमायुः । "धारा ध्वस्ता" इति प्रकटम् । मालवश्वाप्रधानो विनंक्ष्यिते । तदनु सा परिणीता । पष्टे मासे नृपोऽतीसारान्मृतः । सुभद्रया सहगमनं कृतम् ।

## 30(G) सङ्ग्रहगतं भोजनृपवृत्तम्।

§ ३६) \*· · · भोज जातके "पंचाशत्पंच वर्पाणि" इति श्लोके तेन गणको निषिद्धः। इतश्च मुझेन स एव गणकः सन्तानहेतोः पृष्टो भवान् अपुत्र एवेत्यवादीत्। श्रावणसुदि पंचम्यां प्रथमप्रहरे यो भवत्समस्यां पूरियता

<sup>\*</sup> एतस्य सङ्ग्रहस्यात्रैकं पन्न श्रुटित तस्मिन्नस्य वृत्तस्य कियान् भागो नष्ट ।

स एव राजा भविता । इति निर्णाते दिने कस्यापि सौधस्योपिर पतिः कृष्णः पत्नी गौरीति वीक्ष्य राज्ञः समस्या समुत्पन्ना—'ढुछुउ सामलउ धण चंपावन्नी०।' केनाप्यपूरिते भोजेन पठता पूरितेति—'छुज्ञइ कणयारह कसवट्टइ दिन्नी०।' पण्डितेनोक्तम्—भया पूरिता। सा राज्ञो दर्शिता। अर्द्धराज्ययोग्यं तं ज्ञात्वा भोजं विद्याय यावत् युवराज्याभिलापश्चिन्तयित, तावज्ञालन्धरेण राज्ञी सुस्नाता प्रोक्ता। ततो निर्धृणग्चम्मी मारणायाप्पितः। भोजेनोक्तम्—''मान्धाता स महीपतिः।'' इति तुष्टेन पुनर्मोचितः।

§३७) अन्यदा श्रीभोजेन श्रीपत्तनाधिपतेः श्रीभीमस्य गाथाहस्ताः पण्डिताः श्रेपिताः । तथा गाथा-''हेलानिइलिय० ॥'' तत्प्रत्युत्तरेऽजायमाने नृपो विपि(प)ण्णो जातः । पण्डितस्ततो विगोपनाय गाथायां संस्कार्य-माणायां सूरिभिरुक्तं-जीवमाना कथं मार्यते । भविता भवतां स्त्रीहत्या । इति निपिद्धे राज्ञा सन्मान्य गुरवः प्रत्युत्तरं पृष्टाः । तथा चोक्तं-"अंधयसुयाण कालो० ॥" इति प्रत्युत्तररुप्टेन भोजेन पत्तनोपरि वाह्यावासा द्ताः । श्रीमीमेन तत्परिज्ञाय डामरनामा सान्धिविग्रहिकः प्रहितः । राज्ञा भोजेन तं कुरूपं वीक्ष्य हसितम् । उक्तं च-10 ''योष्माकाधिप॰ ॥'' ततो राज्ञा स्नानोत्तीर्णोन गलझिः केशैः पृष्टं-मत्त्रिन्! भीमडाको नापितः किं करोति । तेनोक्तं-अश्वपति-गजपति-नरपति-नृपत्रयस्य शिरांसि भद्रितानि । चतुर्थस्य शिरसि साद्रीकृते क्षरमा-चालयवस्ति । रिञ्जतेन कौतुकिना राज्ञा स कौतुकवादी आत्मनः समीपं स्थापितः । नित्यं कौतुकवक्तृत्वेन राजानं रञ्जयति । अन्यदा राजविडम्यननाटके कारिते भीमे रूपे मार्दगिके मृटंगं वाद्यमाने राज्ञोक्तं-मन्त्रिन् ! भीमडाकस करों मृदंगपुटे भन्यौ पततः । तेनोक्तं-देव! पुरा भीमेन पार्वतीपुरस्ताण्डवे क्रियमाणेऽभ्यस्तम् । एवं 15 विधावेव भीमस्य करौ कठोरौ वर्चेते । अन्यदा तैलपदेवरूपे समागते मन्त्री प्रोक्तः-मन्त्रिन्! भवदेशीयोऽयं राजा उपलक्ष्यताम् । एवम्रुक्ते तेनोक्तं-अभिज्ञानं नास्ति । ''मत्स्वामी तैलपदेवो यदि० ॥'' इति प्रोक्ते रुप्टेन राज्ञा पितृच्यवैरीति तदैव सैन्यं तैलपदेवस्थोपरि चालितम् । चलिते राज्ञि मन्त्रिणोक्तं-राजन् ! श्रीभीमः पार्षणिघातं विधास्यति । राज्ञोक्तं-यात्वा वार्य । वचनेन न स्थास्यतीत्युक्ते ततः अश्वसहस्र ४, जात्यगज ४, सुवर्णालक्ष ९-एतत्सर्वं प्राभृते प्रेपितम् । मन्त्री सार्थे गृहीतः । तस्यैव वुद्धा योजन १६ शिक्षितगतिभिर्नवभिः तुरगसहस्त्रैः 20 पाद्रदेवतां नमस्कर्वन तैलपदेवो धृतः ॥

§ ३८) एकदा मित्रहामरसाग्रे उक्तं-विद्वान् यावान् लोकः श्रीमालवकेऽस्ति, न तादशोऽपरदेशेषु । तसो हामरेणोक्तं-नृप! यादशो लोको गोपाल-वेश्यादिको विद्वानस्ति गौर्जरे, न तादगत्र । नृपो मौनेन स्थितः । हामरेण चिन्तितं-राज्ञा धूर्त्तत्वेन स्थितम् । पुनः कदाचिदेपा वार्त्ता कर्त्ता । अतो भाणितं स्वनृपाग्रे । यदेका विद्वापि स्त्रीपण्डिता देशसीमायां स्थाप्या । एको विद्वान् गोपालरूपो देशसीमायां स्थाप्यः । ततोऽन्यदा भोजे-25 नोक्तं-आनयत । प्रधानरानीतौ तावेव । प्रथमभेटायां राज्ञोक्तं-भण पण्डित! वर्णय किंचन । स आह- "भोयराय गलि कांठुलड भण० ॥" प्रशंसितो राज्ञा । सा उक्ता-इह किं । साह-"पूच्छंति० ॥"

§ ३९) अन्यदा निशीथे भोजराज्ञा परिश्रमता कुलंचन्द्र नामा क्षपणक एवं पठन् श्रुतः—"तिक्ला तुरिअ न मा०॥" "नव जल भरिआ०॥" ततो राजा निजपुत्रीस्यरूपं दृष्ट्वा प्रातराकार्य गूर्जरदेशोपरि सेनाधिपत्यं दृत्तम् । तदा तेनोक्तम्—"देव दीपोत्सवे०॥" ततो गूर्जरदेशो विनाशितः समग्रोऽपि । श्रीपत्तनचतुष्पथे ३० कपईका उप्ताः । ततस्तस्यागतस्य राज्ञोक्तम्—रम्यं न कृतम् । अद्यप्रभृति मालवदेशदण्डः श्रीगूर्जरं यास्यति । कपईका मालवदेशीयनाणकम् ।

६४०) धारानगर्यां सीता नाम रन्धनी । केनापि दूरदेशान्तरिणा तस्या गृहेऽत्रं कारितम् । तया निशि घृत-कुम्पकन्यत्ययेन कांगुणीतैलकुम्पकात् तैलं परिवेपितम् । स मृतः । तं तथा विलोक्यापवादमीतया तया तदे-

20

वान्नग्रुपभुक्तम् । तत्त्रभावात्सारस्वतमजिन । राज्ञो मानपात्री सीता पण्डिता जाता । एकदा राज्ञा तस्याः स्तनयुगं वीक्ष्यापाठि—

(६०) किं वर्ण्यते कुचद्रनद्रमस्याः कमलचक्षुषः । सप्तद्वीपकरग्राही भवान् यत्र करपदः ॥ सीतया उत्तरार्द्धं पठितम् । तथा राज्ञा पुनः पठितं-"सुरताय नमस्तस्मै०॥" अन्यदा तया जालान्तरे वन्द्रकरस्पर्शे इदमपाठि-"अलं कलंकश्चंगार०॥"

§४१) अन्यदा राजपाटिकायां गच्छतो राज्ञो भोजस्य सर्वेरिप नमो विहितम्। परमेकेन पुरुपेण हट्टमध्य-स्थितेन राजा न नमस्कृतः। ततो राज्ञा तत्सम्मुखमालोकितम्। तेनांगुलित्रयम् ध्वींकृतम्। राज्ञा चिन्तितम्-कि-मनेनांगुलित्रयेण का सञ्ज्ञा विहिता। द्वितीयदिने तथैव तेनांगुलिद्वयम्, तृतीयदिने एकांगुलिः। आकार्ष राज्ञा पृष्टम्। तेनोक्तं-राजन्! दिनत्रयं चूणिरस्ति, किं राज्ञा। इति तुष्टेन तसे वर्षाशनं दत्तम्।

10 §४२) केनापि पण्डितेन श्लोकद्वयमिदमपाठि— "ग्रासादर्द्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः०॥१॥" "यदनस्तमिते सूर्ये०॥२॥" एतत् द्वयमपि राज्ञा भोजेन कुण्डलयोः सम्रुत्कीर्णम् । द्वयसापि दाने लक्षद्वयी दत्ता ।

§ ४३) श्रीभोजेन सिद्धरससिद्धिहेतोः सुवर्णसप्तकोटीर्भक्षिताः । रत्तिकामात्रापि न सिद्धिरजनि । ततो रस-विडम्बननाटकममण्डि । तत्र पात्राण्यागत्य विजल्पन्ति─

(६१) कालिका नट्टा नट्टा कस्स कस्स नागस्स वा वंगस्स वा। नहि नहि धम्मंत फुकंत अम्ह कंत सीसस्स कालिम · ॥१॥

इति राजा हसित । अत्रान्तरे सिद्धरसयोगी तिन्नशम्य समागतः । प्रदीपिकाधूमवेधेन राज्ञस्ताम्रमण्डिका सुवर्णीकृता । राज्ञा दृष्टं किमेतिदिति ? भ्रान्तेन नाटकिनवारितम् । राज्ञोक्तं—तदा भोक्ष्ये यदा स सिद्धयोगी मिलिज्यित । एवं दिनत्रयेण मिलितः । तेनोक्तं—राजन् ! रसो दैवतम् ।

(६२) अत्थि कहंत किंपि न दीसइ। [नितथ] कहउ त सुहगुरु रूसइ। जो जाणइ सो कहइ न कीमइ। अज्ञाणं तु वियारइ ईमइ॥

इत्यवगत्य मानितः।

१४४) श्रीमोजेन लोकोपकारकरणाय सप्तोत्तरशतवैद्ययासो विहितः। चतुष्पथचत्वरके जयघण्टा वन्धापिता। इत्युक्तं च—रोगिणा घण्टा वादनीया। यथा वैद्या मिलन्ति, चिकित्सां कुर्वन्ति च। अपरं च रोगिणा वलहद्देषु 25 मेपजानादि ब्राह्मम्। एवं कियति काले गते सित एकदा कोऽपि जलोदरी समेतः। घण्टारवादागतेन भिपजाऽसाध्यः कथितः। ततो रोगी राज्ञो मिलितः। राज्ञापि कृपयोक्तं—वैद्या! अम्रं जीवयत। राजन्! असौ न जीवत्येवासाभिः। इत्युक्तं दीनारपंचशतीं दत्त्वा रोगी प्रस्थापितः। स निदाधे मध्यन्दिने सार्थरिति पथि वटच्छायायां विश्रामायागमत्। तत्र सप्प एक आगच्छत् तहुग्गन्धेन नष्टः। स च विपि(प)ण्ण आत्ममरणाय पृष्ठे धावितः। तत्तत्तेन सप्पवान्तगरलिहार्कपत्राणि मिलतानि। तैर्विरेको लगः। ततः कयाचिनायिकया स्वगृहं विवानि निरामयो व्यधायि। पुनर्व्यावृत्त्य घण्टारवो विहितः। तन्नादागतैभिपग्मित्तं सज्ञं वीक्ष्य प्रोक्तं—त्वया कर्थं घण्टारवोऽकारि। तेनोक्तं—मम राजैव वेत्ति। तैत्तत्रानीतः सः। राज्ञा पृष्टः—को रोगोऽत्तिः। तेनोक्तं—अहं वैद्यमुक्तः स एव जलोदरी। त्वत्प्रसादाज्ञीवितः। किमोतदिति दोपज्ञवैद्यमुख्येनोक्तं—स एवायम्। परमेकौपथसाध्य एव। तदौषधं कर्म्ययोगेनैव मिलितम्, नार्थेन। किमोपथम्। राजन्! निदाधमध्याक्ते कृष्णसप्पत्त्रयंमुक्तान्यक्तपत्राण्येव। तदौषधं विना यदि जीवितो भवति तदा मम काष्टानि। इत्युक्ते राज्ञा पृष्टं—किमहो।।

35 तेनोक्तमेवमेव । ततो राज्ञा द्वयस्थापि प्रसादो दत्तः ।

§४५) अन्यदा डाहलदेशीयकर्णमात्रा देमतया सिद्धयोगिन्या प्रहरं यावत् शुभलयकृते प्रसवसमये कपा-लासनेन गर्भो धृतः । कर्णो जातः । सा तु मृता । शुभलयप्रभावात् पद्त्रिंशद्धिकशतराजचक्राधिपत्ये किय-माणे राजा रोदिति । मन्त्रिभिः कारणं पृष्टम्-"मा स्म सीमन्तिनी काचित् ।।"

§ ४६) अन्यदा श्रीकर्णेन श्रीभोजं प्रति कथापितम्-यत् भवतश्रतुरुत्तरगतं प्रासादाः, गीतवद्भप्रवन्धाश्र वर्त्तन्ते।अतस्तुरगद्धनद्धपुद्ध-विद्यात्यागयुद्धेन मां विजित्य एकं प्रासादं प्रवन्धाधिकम्रुररीक्रुरुः। ततः पंचाग्रद्धस्त- 5 प्रासादप्रतिज्ञायां भोजे जिते मित्रिभिराह्यमाने शरीरापाटवे सित घाटमार्ग्गेषु वद्धेषु रुद्धेषु श्रीमीमेन श्रीकर्णस्य शुकचरणेन कृत्वा लेखः प्रस्थापितः । "अंवय फलं०॥" इति यौगपद्येन मालवभंगे कृते भागहेतोडीमरेण श्रीकर्णो वन्दी कृतः॥ इति विविधा भोजनृपप्रवन्धाः॥

#### १३. धाराध्वंसप्रबन्धः (B)

§४७) मालवमण्डले उज्जयिनी पुरी अपरा धारा । तत्र राजा यशोवर्मा । इतश्र पत्तने श्रीजयसिंहदेवः । स<sup>10</sup> मालवं जेतुं प्रयाणमकरोत् । समीपभृमौ गतः प्रतिज्ञामकरोत्-यद् धारां लात्वा भोक्ष्ये । इतो धारायां गव्यति ५ मध्येऽयोमयाः क्षरिकाः क्षिप्ताः सन्ति । प्रतोल्यो दत्ताः । कपाटेषु योजितेषु सम्मुखानि नाराचानि । तत्र गज-स्याप्यवकाशो नास्ति । धारायाः प्रत्यासन्नैरपि भवितं न शक्यते । अथ सिद्धराजप्रधानैः कणिकाया धारा कृता । तस्या भन्ने ५०० परमारा युद्धा मृताः। द्वादशवार्षिके विग्रहे सिद्धनाथे खिन्ने वर्व्यरको वेतालः प्राह-देव! यदि यशःपटहः करी किराहृवास्तव्यो जेसलपरमारस्तत्र प्रेष्यते, गजारूढेन तेन धारा गृह्यते अन्यथा न । राज्ञोक्तम्-15 स करी कारते ?। कान्त्यां मदनब्रह्मनृपतेरितत । जयसिंहदेवस्तु कियता परिकरेण तत्र गतः । वर्षाकालोऽस्ति । पुर्या द्वारे स्थितः। मांइदेवमत्त्रिणो मिलितः। आदिश्यतां कार्यम्। नृपदर्शनमवलोक्यते। नृपो महानवम्यां विना दर्शनं न दटाति । जयसिंहदेवः स्थितः । इतो गाढे घर्मेऽभिजायमाने नृप उपरितनभूमौ आकाशे प्राप्तः । पुरम-वलोक्य पुराद् वहिर्दशं ददौ । मदनकपटैः कृष्णान् चतुरकान् दृष्टा प्राह-अरे ! पूर्द्वारे किमिदं दृश्यते ? । देव ! गूर्जरत्रानुपतिर्देवदर्शनार्थी प्राप्तोऽस्ति । अरे ! नृपो न किन्त्वेप कवाडी । य एवंविधे वर्षाकाले आम्यति । 20 आकार्यताम् । जयसिंहदेवस्तूपायनमादायाययौ । श्रीमदनव्रह्मेण राज्ञा सत्कृतः । आगमनकारणं पृष्टम् । राज्ञो-क्तम्-यशःपटहः करी विलोक्यते । किमर्थम् १ । देव ! तेन विना द्वादशवार्पिको विग्रहो न भज्यते । राज्ञो-क्तम्-गजानानयत । जनैरुक्तम्-प्रसिद्धानां मध्ये स नास्ति । सिद्धराजः कृष्णवदनो जातः । इत एकेनाघोरणे-नोक्तम्-देव! स यद्यःपटहः करी । तं समानाय्यत । नृपेणोक्तम्-यद्यमुना कार्यं सरित तदा गृहाणान्येपि हस्त्यश्वादयः । देव ! पूर्णमनेनैव । राजा परिधाप्य करिणं दत्त्वा चोक्तम्-अतः परं विग्रहो न कार्यः । यतः 25 खल्पायुपि जीवलोके राज्यस्य सौख्यं नानुभूयते तत्तस्य को गुणः । नृपस्तु धारायां गत्वा सगौरवं जेसलपरमार आहूतः । तं दृष्टा चारणेनोक्तम्-

## (६३) तुह मूंडिए घणेहिं घार न लीजइ कर्णउत्त!। जिम जे हेडे(१)प्रऊंचेहि जोइ न जेसल आवतउ॥

स यशःपटहमारुह्य प्रतोलीं गतः। कपाटयोर्नाराचानि सम्मुखानि तैः करी विध्यते। स पश्चात् स्थितः। जेस-30 हेन हिकतः। करी क्रपितः। कपाटाध ईपत् शुण्डाप्रवेशं प्राप्योद्धतवान्। प्रतोली अतिवलेन पतिता। धारा गृहीता। नृपतिर्यशोवर्मा धृतः। श्रीजयसिंहदेव उपकारिणो जेसलसौर्द्धदेहिकं कृत्वा वलितः।

§४८) यावत्क्रमेण वृद्धनगरमायातस्तत्र ब्राह्मणैः प्रवेशोत्सवे कारिते श्रीयुगादिदेवप्रासादाग्रे नृपे प्राप्ते, द्विजैरुक्तम्-देव! देवं नमस्क्रुरुत । किमसौ ब्रह्मा १। देव! असौ युगादिदेवप्रासादः । किमत्रापूर्वम् १। देव!

असाकं पुरे एप देवो मुख्यः । नृपस्तु मध्ये गत्वा देवं नमस्कृत्य ध्वजां प्रासादोपिर दृष्ट्वा जनानाह-मया मालवे रुद्रमहाकालं विना ध्वजा कापि न दृष्टा । अतः कथमत्र १ द्विजैरुक्तम्-उत्तारके चलत यथोच्यते । ततो नृपतिर्वक्षदेवकुले गत्वोत्तारके गतः । तदनु ब्राह्मणैः श्रीयुगादिदेवभाण्डागारात्कांस्यतालाई गोष्टिकेरानीय नृपाय दर्शितम् । देव । असौ स प्रासादो यत्रैवं कांस्यतालान्यासन् । एवं प्रासादाः २१ सकल्या भूगताः सन्ति । एप इद्राविंग्रतितमः । नृपस्तु चमत्कृतः । देवायाधिकं ग्रासं दत्त्वा पत्तनं गतः ॥ इति धाराध्वंसप्रवन्धः ॥

# १४. सिद्धराजौदार्यप्रवन्धः (B)

§ ४९) अथैकदा गुप्तिस्थाय यशोवर्मनरेश्वराय सिद्धराजेन पत्तनं दर्शितम् । तेन प्रासादपरम्परां दृष्टा उक्तं च-देवासाकं वैरं सुखेन वलिष्यित । कथम् १ । एपु देवकुलेपु मानातीतो ग्रासोऽस्ति । पाश्चात्यास्तं लोपियप्यन्ति । अतो देवद्रव्यभक्षणाद्विनश्यन्ति । सहस्रलिङ्गं दृष्टा प्राह—वयं देवद्रव्यभक्षकाः, यूयं शिवस्नातजलपायिनः । अत 10 एवावां तुल्यौ ।

### (६४) न मानसे याद्यति मानसं मे पम्पा न सम्पादयति प्रमोदम्। अच्छोदमच्छोदकमप्यसारं सरोवरे राजति सिद्धभर्त्तः॥

§५०) अथैकदा सिद्धनृपतिर्नगरचिरतं ज्ञातुं छत्नं अमित सा । व्यवहारगृहश्रेणौ एकसिन्नावासे वहून् दीपानालोक्य प्रातस्तस्याकारणं प्रहितम् । तेन भयभीतेन कारणं पृष्टम् । आकारकेणोक्तम्-नाहं जाने । स गतः । 15 नृपेण पृष्टम्-कियन्तस्ते गृहे दीपाः १ । तेनोक्तम्-चतुरशीतिः । नृपेण भाण्डागारात्पोडशलक्षान् दत्त्वा ध्वजा कारिता, दीपका विध्यापिताश्च ।

## १५. मद्नब्रह्म-जयसिंहदेवप्रीतिप्रबन्धः (B.)

§५१) कान्तीपुरी सर्वपुरश्रेष्ठा । तत्र चतुरज्ञीतिश्रतुष्पथानि । चतुरज्ञीतिर्जेनाः प्रासादाः । तावन्तो माहे-श्वराः । तावन्त्यो वाप्यः । ८४ उद्यानानि । ८४ सरोवराणि । एवं ८४-८४ स्थानानि । तत्र मदनब्रह्मा राजा । 20 तस्य धवलं गृहम् । योजनप्रमाणः प्राकारस्तत्र धवलगृहं सप्तदश्चभूमिकम् । तस्य पाश्चात्यप्राकारमध्ये सर्वऋतूपयोगि उद्यानम् । तत्र सप्त[दश्र ?]भूमौ गवाक्ष ४ । आदौ विमानविश्रमः पूर्वस्थाम् । उत्तरस्यां कैलाशहासः । दक्षिणस्यां पुष्पाभरणः । पश्चिमायां गन्धर्वसर्वस्वः । एते चत्वारो मुख्या गवाक्षाः । सर्वे स्वर्णमयाः । नानाकौतुकोप-श्रोभिताः । अपरे ११६ । एवं १२० तहुर्गो । वाप्यश्रतस्रश्रतुर्दिक्षु । क्षीरोदवापी १, कमलकेदारा २, हंसविश्राम-वापी ३, सुधानिधिः ४ एवं । तद्नु पुरमध्ये चन्द्रज्योत्स्ना तटाकिका धवलगृहप्रवेशप्रत्यासन्ना नानारहैर्निवद्धा । 25 तसाश्रतुर्दिक्षु वाटिकाधारागिरिः सर्वर्त्तूपयोगिभिर्वक्षेर्विराजितः । तस्य राज्ञोऽन्तःपुरसहस्र ५ । एवं ३६००० पिंड-विलासिन्यः । मुख्यदेव्यश्रतस्रः । वावन १, [ चन्दना २, ] सुमाया ३, सींघण ४ । वावनदेवीवाहिगि-सुगति १, हंसगति २, सुललित २, लीलावती ४ मुख्य । चन्दनावाहिगि ४ साऊ १, सुसीला २, दक्षमणी ३, वछमा ४। सुमयावाहिगि ४-कांऊ १, कपूरी २, कामल ३, कस्तूरी ४। अमृतमयी १, अमृतवत्सला २, वचन-वत्सला ३, सहसकला ४-सींघणदेवीवाहिगि । मेरी १, हम्मीरी २, फतू ३, फल्रू ४-एता मुख्याः राज्ञः 30 प्रसादपात्राणि । आलि १, आलिति २, अलिवि ३, अलवेसिरि ४, वील्ट् वामणी कौतुकपात्राः । गज २३२०, तुरंगम लक्ष ५, पदाति लक्ष २१। सर्वमित्रिश्रेष्टो माईदेवः सर्वमुद्राधिकारी । सेनापतिः साईदेवः । वारऑलगउ माधवदेवः । तथा वर्षमध्ये सर्वावसरः २-एको महानवम्याम्, अपरश्रैत्राष्टम्याम् । एवमिन्द्रसमानो राज्यं पालयति । सोलही सोल १६ नृत्यं सदा नृपाग्रे कुर्वन्ति ।

§५२) एकदा गूर्जरत्राधिपतिर्जयसिंहदेवो दिग्विजयं विधाय व्याष्टत्तः कान्तीपरिसरे प्राप्तः । चिन्तितम्-मम रणश्रद्धा केनापि नापूरि। "पुष्पेषु जाती नगरेषु कान्ती\* . " सा ताबद्विलोकनीया। परिग्रहोऽप्यजु-त्साहोऽपि नृपमनुययौ । क्रमेण पुरीद्वारभूमावावासान् दत्त्वा स्थितः । मध्ये कोऽपि न वेत्ति । नृपेण वहिःस्थेन पुरीप्राकारे कनककिपशीर्पाणि दृष्टानि । प्रासाददण्डकलशैः सर्वसुवर्णमयी लंकेव भाति । सिद्धराजेन चिन्तितम्-वयमविमृत्रय प्राप्ताः । इतः सेनानीः सन्नद्धीभूय पुराद्घहिर्निर्गत्य फेरकं दत्त्वा मध्ये याति । अमात्येन पुरीरोघः 5 कृतः । सैन्यसामग्री च सर्वा विहिता । इतो मित्रिणा लेखद्वारेण नृपो विज्ञप्तः-देव ! किमिप सैन्यं द्वारि केनापि हेतुनाऽगतमस्ति । नृपेणोपरितनभूमिस्थितेन ृदृष्टम् । द्वारावलगकस्य प्रति स्वरूपपत्रमर्प्पितम् । मन्त्रिणा स्वरूप-मालोक्य पोडशतुरङ्गमानपरवस्तु नृपयोग्यमर्पयित्वा माधवदेवद्वारावलगकः प्रहितः। स सिद्धनार्थं गतः। नृपेणो-क्तम्-किमिदम् १ । मित्रणाऽतिथ्यं भवतां प्रहितम् । प्राधुणका यूयं सत्कारार्हाः । नृषेणोक्तम्-वयमातिथ्यार्थिनो न, किन्तु युद्धार्थिनः । स तत् श्रुत्वा मित्रणे निवेदितवान् । मित्रिणा नृपो विज्ञापितः । राज्ञा पत्रकेण द्वारि 10 कथापितम् । भव्यमेतत् । आगामिके मङ्गलवारे तव श्रद्धां पूर्यिष्यावः। मित्रणा द्वारि रणक्षेत्रं नृपस्य जयसिंह-देवस्य वचनात्सजीकृतम् । चतुर्दिक्षु दृक्षादि क्षत्रियैक्छिनम् । मित्रणा युद्धार्थे सैन्यसामग्री कृता । नृपादेशमेव विलोकमानिस्तप्टित । नृपस्त किमपि न कथापयति । इतो निर्णीतदिनोपरि जयसिंहदेवेन जगहेवस्य परमारवंशो-द्भवस्य पट्टवन्धः कृतः । पश्चदश चान्येऽपि तत्सदशाः सजीकृताः । इतो मङ्गलवारदिने नृपः प्रवुद्धो दन्तशौचं स्तानं शृङ्गारं च विधाय देवतावसरमकरोत् । तत्र प्रेक्षणीयं जातम् । पश्चाद्रसवती निष्पन्ना । भोजनं विधाय 15 ताम्युलमादाय तुरगान् सजीकृत्य खयं सन्नाहं जगृहे । पोडश नार्यः सन्नाहं ग्राहिताः । तद्तु ताभिर्युक्तो युवत्या धतातपत्रो द्वाभ्यां वीजितवालव्यजनः स्थाने २ प्रेक्षणकान्यवलोकयन् पुर्यन्तरेवाष्टौ दिनानि कौतुकेनैव [निर्गम्य] नवमदिने वहिरायातः । इतो रणभूमौ पटो विधृतोऽन्तरा तावजयसिंहदेवसुभटाः सन्नह्य समाजग्रुः। याव-रपटोऽपाकृतः, तावनारीवेष्टितं नृपं दृष्ट्वा जगदेवाद्याः पश्चाद्ववतुः । नृपेणोक्तम्-किमिति भग्नाः स्य । जगदेवे-नोक्तम्-केन सह युध्यते ? । स्वयमवलोकयतु देवः । तावज्ञयसिंहदेवः स्वयं सम्मुखे धावितस्तुरङ्गं मुक्तवा पाद-20 चारेण । मदनब्रह्मनुपोऽप्युत्तीर्णः । द्वयोरालिङ्गने जाते द्वयोरिप प्रीतिर्जाता । प्रवेशमहोत्सवे जायमाने सिद्धनाथ-स्त्वनेकानि कौतुकानि विलोकयत्रनेकानि वाद्यानि शृष्वंश्व राज्ञा समं प्रतोल्यामागतः । एवं नविभिर्दिनैश्वन्द्र-ज्योत्स्नातटाकिकायां प्राप्तौ । तत्र स्नातौ । सुवर्णवेष्टितपादपां धारागिरिवाटिकामवलोकयन्तौ धवलगृहद्वारमा-यातौ । मन्त्रिणा कारितमङ्गलोत्सवौ धवलगृहं प्राप्तौ । सिद्धनाथस्तु सर्वरमणीयतामालोक्य ग्रामीण इव विस्सया-तुरः स्थितः । भोजनाद्या सर्वा सामग्री तथा जाता यथा वाढं चेतिस चमत्कृतः । मासान्ते ग्रत्कलापयामास ।25 राज्ञा हस्त्यश्वादीन्युपढौकितानि । जयसिंहदेवस्तु पात्राष्टकं यथाचे । नृपेणार्पितम् । राजा मुत्कलाप्य पत्तनोपरि चिलितः । पात्राप्टकं यावत्पुरप्रतोल्यामागतं सुखासनादि संहत्य... ..तावन्निर्गमे उक्तम्-अग्रे पत्तनं क १। जनैरुक्तम्-'पत्तनं दूरे' इति श्रुत्वा पण्णां हृदयसङ्घद्दो जातः । इतो द्रयस्थोपर्याच्छादनं दत्तम् । द्वयं जीवितम् । तन्नृपेण सह क्रमेण पत्तने प्राप्तम् । माऊनाम एकस्याः, परस्याः पेथू । अद्यापि माऊहराणि पेथूहराणि च पात्राणि श्रुयन्ते । एवं श्रीजयसिंहदेवः कान्तीं गत्वा समायातः ॥ इति मद्नेनब्रह्मनृपतेर्जयसिंहदेवस्य श्रीतिप्रवन्धः ॥

## १६. अथ श्रीदेवाचार्यप्रवन्धः (Br.)

(६५) वस्त्रप्रतिष्ठाचार्याय नमः श्रीदेवसूरये । यत्प्रसादमिवाख्यान्ते सुखप्रश्नेषु साधवः ॥ (६६) नग्नो यत्प्रतिभाघमीत् कीर्तियोगपटं त्यजन् । हियेवात्याजि भारत्या देवसूरिर्भुदेऽस्तु सः॥

<sup>\*</sup> अत्र पद्यस्य पूरणार्थे मूलाद्रेरी तत्प्रमाणा पक्ति रिक्ता मुक्ताऽस्ति । पु॰ प्र॰ स॰ 4

- (६७) प्रभाधिनाथैर्मुनिभिः कलाभृत् मुख्यैरुपेतो गुरुतारकौँघैः। अनन्तलीलाकलितः किलास्ते गच्छो बृहद्गच्छ इति प्रतीतः॥
- (६८) तत्र चित्रचरितः परितापं हर्तुं मेघ इव भव्यजनानाम् । शिष्यवृद्धिकरसंवरवानप्युच्चवलोऽजनि गुरुर्भुनिचन्द्रः॥
- 5 (६९) दुःषमाजलधौ येन मग्ना सुविहितस्थितिः । हेलयेव समुद्दधे धरित्रीवादिपोत्रिणा ॥
  - तच्छिष्यः- (७०) पडिबोहिअमहिवलओं निन्नासिअक्रमतिमिरखरो। सचक्कपबोहकरो जयउ जए देवसूरिरवी॥
    - (७१) ताविच गलगिक कुणंति परवाइमत्तमायंगा। चरणचवेडचमकं न देह जा देवसूरिहरी॥
- §५३) तस्य चरितारम्भः-\*धन्याधारदेशे मङ्डाहडपुरे वीरणागश्रेष्ठी प्राग्वाटज्ञातीयो वसति । तत्त्रिया जिन-देवी । साऽन्यदा खमे चन्द्रं मुखे विश्वन्तं ददर्श । अथ गुरूणां श्रीमुनिचन्द्रसूरीणामुक्तम् । तैरुक्तम्-चन्द्रवत्सौम्यः सतो भावी । सा समये शुभिदने सं० ११४३ वर्षे वैशाखशुद्धदशम्यां सुतमस्त । पूर्णचन्द्र इति नाम कृतम् । कदाचिन्मङ्काहडेऽशिवमुत्पन्नम् । लोको दिशोदिशं गतः । वीरणागोऽपि भृगुकच्छे गतः । पूर्णचन्द्रस्तु अप्टवा-र्षिकः सन् शुष्कभक्षिकां विक्रीणाति । गुरवस्तत्रायाताः । स शुष्कभिक्षकां विकेतुं कस्यापि गृहे गतः । तद्गृहे-15 शोऽपि निधानद्रव्यमङ्गाररूपं त्यजन् पूर्णचन्द्रेणोक्तः-खर्णं किं त्यजसि ? । तेनोक्तम्-मम भाग्यादङ्गारा जाताः, त्वं खकरे कृत्वा ममार्पय । तेनार्पितम् । धनिकेन कनकं दृष्टम् । धनिकेन शुण्डो भृत्वा खर्णस्यार्पितः । तेन पितु-रर्पितः । पित्रा गुरूणामुक्तम् । स्रिभिरुक्तम्-एप न सामान्यः, यद्यसाकं ददासि तदा प्रभावको भावी । पित्रो-क्तम्-अहं घृद्धः; तथा एकसुतो निर्द्रव्यः । पूज्यानां च वचोऽन्यथा कर्तुं न शक्यते । गुरुभिरुक्तम्-मम तपो-्धनानां पश्चशत्यस्ति ते सर्वे जर द्वावः । स दिवतां प्रद्वा पुत्रं गुरूणां ददी । स० ११५२ वर्षे दीक्षा । प्राज्ञ-20 त्वात समग्रशास्त्रपारङ्गतो जातः । रामचन्द्र इति नाम दत्तम् । स महावादी जातः । पूर्व धवलकापुरे धन्धो नाम द्विजो जितः । काक्मीरदेशीयो द्विजः सत्यपुरे सागरो जितः । नागपुरे गुणचन्द्रो दिगम्बरो जितः । चित्रकृटे शिवभृतिर्भागवतो जितः । गोपगिरौ गंगाधरो द्विजः, धारायां धरणीश्वरः, पुष्करिण्यां पद्माकरः । इतो विमल-चन्द्र-हरिचन्द्र-पार्श्वचन्द्र-सोमचन्द्र-शान्तिकलश-अशोकचन्द्राद्याः सहायाः सङ्जाताः । गुरुभिः सं० ११६२ वर्षे पदे स्थापित:-देवसूरि इति नाम जज्ञे । तथा वीरणागश्रेष्टिना जिनदेवीसहितेन तथा सरस्वतीनास्या पुत्र्याऽ-25 न्त्रितेन व्रतमात्तम् । पुत्र्याश्चन्दनवालानाम्ना गुरुभिर्महत्तरापदमदायि ।

१५४) अन्यदा धवलक्के विहारे गताः । तत्र ऊदाश्रेष्ठिना श्रीसीमन्धरप्रासादोऽकारि । तस्यायमभिप्रायः-यत् सीमन्धरो यं कथयति तेन प्रतिष्ठां कारयामि । उपवासत्रयं जातम् । सङ्घो मिलितः । शासनदेवी स्मृता । कार्ये निवेदिते, देव्या उक्तम्-श्रीसङ्घः कायोत्सर्गं करोतु । तस्य वलात् देवी तत्र गता । श्रीसीमन्धरं नत्वा

मङ्गाहडिम्म नयरे निवसइ सेट्ठी अ वीरणागु त्ति । सिरिपोरवाडवसे जिणदेवी तस्स भजा य ॥

<sup>\*</sup> B सङ्ग्रहे एतचरितस्यारम्भः किञ्चिद्धिन्नपाठक्रमेणोपलभ्यते । यथा-

तयोस्तन्ज शुभस्वप्तस्चितो रामचन्द्र नामास्ति । अन्यदाऽवृष्टो सत्यां दुर्भिक्षवशात् भृगुपुरे सुभिक्षं श्रुत्वा श्रेष्ठी तत्र गतः । राम-चन्द्रस्तु नौवित्तवाट्या वाणिज्याय यदिष तद्पयादाय याति । एकटा श्रीमुनिचन्द्रस्र्यो विहारेणाजग्मु । वीरणागो वन्द्रनायायात । इतो रामचन्द्रेण पोडशवर्षदेशीयेन पौपधागारमागत्योक्तम्–तात ! मया चणकान् दत्त्वा तावत्यो द्राक्षा समानीता । गुरुभिर्लक्षणान्यवलोक्य श्रेष्ठी उक्त –श्रेष्ठिन् ! पुत्रो महाभाग्यवान्, त्वद् गृहे सन् तव कुलस्यैव द्योतको भावी, पर गृहीतदीक्ष सकलस्यापि जिनशासनस्य द्योतको भविता । ततः श्रेष्ठिना श्रेष्टिन्या च क्षमाश्रमणं दत्तम् । भगवन् ! सपुत्रयोरप्यावयोदीक्षया प्रसाद कुरु । .(इतोऽप्रे B सङ्ग्रह खण्डित )

15

20

25

पत्रच्छ-भगवन् ! धवलकपुरे श्रेष्ठिना ऊदाकेन भवतां प्रासादः कारितः । तस्य प्रतिष्ठां कः करोतु ? । स्वामिना उक्तम्-श्रीदेवाचार्याः कुर्वन्तु । निवृत्य उक्तम् । कायोत्सर्गः पारितः श्रीसङ्घेन । प्रतिष्ठा जाता । ऊदावसद्दीति नाम जज्ञे ।-इत्याद्यनेकवर्णनानि, तथापि किश्चित् खण्डितसम्बन्धा लिख्यन्ते ।

§५५) अथ कर्णावतीसङ्घप्रार्थनया कर्णावतीं गताः। चतुर्मासकं स्थिताः। तत्र श्रीमदरिष्टनेमिनः प्रासादे व्याख्यानं भवति । इतः कर्णाटनृपगुरुश्रतुरशीतिवादान्-एवं देशे देशे जित्वा मालवमण्डलस्य मध्ये भृत्वा 5 गूर्जरत्रां प्रति चचाल । क्रमेण आसापह्यामाययौ । तस्य वादाः-

(७२) बंभ अह नव वुद्ध भगव अहारस जित्तय, सइव सोल दह भट्ट सत्त गंघव विजित्तय। जित्त दिगंवर सत्त च्यारि खत्तिय दुय जोइय, इक्ज धीवर इक्ज भिल्ल भूमिपाडिओं इक्ज भोईओं। ता कुमुदचंदि इय जित्त सवि अणहिल्लपुरि जओं आइयओं। वडगच्छतिलइ पहुदेवसूरि कुमुदह मदु उत्तारियओं॥

वासुपूज्यचैत्ये स्थितः। इतो धावस्तत् श्राद्धोऽमन्दतरमायातः। कुमुदेनोक्तम्-किं चिरेण दृष्टः १। तेनोक्तम्-श्रोताम्बरश्रीदेवाचार्यपौपधागारे समर्थनमजिन। तत्र वेला लग्ना। कुमुदेनोक्तम्-मिय आगते श्रोताम्बराणां समर्थनमेव युक्तं न त्वारम्भणम्। तेनोक्तम्-मैवं वद।

(७३) आस्तां सुधा किमधुना मधुना विधेयं, दूरे सुधानिधिरछं नवगोस्तनीभिः। श्रीदेवस्र्रिसुगुरोर्थिद् स्क्तयस्ताः पाकोत्तराः श्रवणयोरतिथीभवन्ति॥

इति श्चत्वा सकोपः सन् साहारणं नाम भट्टमाहूय प्राहिणोत् । स पौपधागारे क्रमुद्विरुदान्यवादीत्—सकल-वादिवेताल, वादितरुप्रवलकालानल, वादीन्द्रमानपर्वतदावानल, वादिगजघटापञ्चानन, वादिसिंह्शार्द्ल, मुक्तिनि-तम्बिनीकण्ठकन्दलालंकारहार, श्वेताम्बरदर्शनप्रहसनस्त्रश्वार, पद्दर्शनपाठी जयति वादीन्द्रश्रीक्रमुदचन्द्र ।

> (७४) हंहो श्वेतपटाः किमेष कपटाटोपोऽस्ति सण्टङ्कितैः संसारावटकोटरेऽतिविकटे मुग्घो जनः पात्यते । तत्त्वातत्त्वविचारणासु यदि वो हेवाकछेशस्तदा सत्यं कौमुदचन्द्रमङ्कियुगलं रात्रिन्दिवा ध्यायत ॥

ततः प्रभोः शिष्येण माणिक्येनोक्तम्-

(७५) कः कण्ठीरवकण्ठकेसरसदाभारं स्पृश्चात्यंहिणा कः कुन्तेन शितेन नेत्रकुहरे कण्डूयनं काङ्क्षति । कः सन्नश्चति पन्नगेश्वरशिरोरत्नावतंसश्चिये यः श्वेताम्बरदर्शनस्य कुरुते वन्यस्य निन्दामिमाम् ॥

अन्यदा प्रभोर्भिगिनी सरस्रती तनुगमनिकायां गता। कुमुदः प्राह-केयं गंडिरिका श्वेताम्बरी १ कुमुदेनोक्तम्-आर्ये ! नृत्यं कुरु । नमाट ! त्वं मृदङ्गं वादय । ततः सा पौपधागारे गत्वा रोदितुं प्रवृत्ता । गुरुभिर्निमित्तं पृष्टा तयोक्तम्-

(७६) हा कस्स पुरोहं पुक्तरेमि असकन्नया महं पहुणो।
नियसासणनिक्कारे जोऽवयरइ वरं सुगओ॥

दिगम्बरविडम्बना उक्ता । गुरुभिश्चिन्तितम्-

15

25

30

(७७) आः कण्ठशोषपरिपोषफलप्रमाणो व्याख्याश्रमो मिय बभूव गुरोर्जनस्य । एवंविधान्यपि विडम्बनविड्वराणि यच्छासनस्य हहहा ! मसृणः सृणोमि ॥ दुर्वादिचक्रगजसंयमनाङ्कशश्रीः श्वेताम्बराभ्युद्यमङ्गलवालदूर्वा । श्रीदेवसुरिसुगुरोर्भुकुटिलीलाटपटे स्थितिं व्यतनुत प्रथमावतारम् ॥

5 तदनु नयसारभट्टमाहूय प्रेपितः। स दिगम्बराग्रे गत्वा जगौ-

(७८) दिगम्बरिशोमणे! गुणपराञ्ज्यको मास्म भूगुणग्रहफ्लं हि तत् वसति पङ्क्षे यद्रसः। ततस्यज मदं कुरु प्रशामसंयतान् खान् गुणान् दमो हि मुनिभूपणं स च भवेत् मदो व्यवये॥

(७९) नास्माकं हृदि दर्पसर्पगरलोद्गाराः स्थितिं तन्वते
न्यत्कारं च न शासनस्य कलयाऽप्यालोकितुं शिक्षिताः ।
तत्तूर्णं समुपैहि सिद्धन्यतेरग्रे हरिष्यामहे
तीक्ष्णेर्युक्तिमहोपधव्यतिकरेस्त्वत्तुण्डकण्डं वयम् ॥

यदि तव वादेच्छा तत् श्रीपत्तने व्रज । तत्रावयोर्वादः । इत एकदा माणिक्यं दृष्ट्वा दिगम्बर आह-

(८०) श्वेताम्बराः कलितकम्बलयष्टयोऽमी गोपालतामविकलां मुनयो वहन्ति । उच्छृङ्खलं विचरतां भुवि निर्शुणत्वात् युष्मादृशामनङ्कहां परिरक्षणाय ॥

(८१) तथा—नग्नैर्निरुद्धा तरुणीजनस्य यन्मुक्तिरत्नप्रकटं रहस्यम् । तिकं वृथा कर्कदातर्ककेलौ तवाभिलापोऽयमनर्थमूलः॥

इतः स शकुनैर्वार्यमाणोऽपि श्रीपत्तनं प्रति चचाल । पूर्वं सम्मुखा क्षुत् जज्ञे, विडाली दृष्टा उत्तरिता च, कृष्ण-सर्पः सावडू जगाम । एवं शकुनैर्वार्यमाणोऽपि पत्तने गतः । नृपद्वारे प(ख)डपानीयं चिक्षेप । देव ! मया सह वादः कार्यताम् । अहं सिद्धचक्रवर्त्ताति विरुदं न सहे । विवेकचृहस्पतिर्गूर्जरत्रेति च नरसमुद्रं पत्तनं च-एतानहं 20 न मन्ये । विद्वांस आहूयोक्ताः । देव ! न स कोऽप्यित्ति पुरे योऽनेन सह वादं क्रुरुते । तैस्सवेरप्युक्तम्-देव ! देवाचार्यान् विना कस्यापि शिक्तर्नाित्ति अमुं जेतुम् । तदनु नृपेणाहूय श्रीसङ्घो भणितः-यत्तथा क्रुरुत यथा श्रीदेवाचार्याः कर्णावत्याः समायान्ति । श्रीसङ्घेन विज्ञप्तिका प्रहिता, आप्तपुरुपाश्चानेतुम् । तैः खरूपमर्पितम् ।

(८२) तत्र-गुणचन्द्रजयांजनतः प्रवादिनकाकुछे भवाम्भोधौ । त्वं वत्स कर्णधारो जिनद्यासनयानपात्रस्य ॥

(८३) देवाचार्यवेलात् युक्तः शासनस्य किलाईताम् । प्रभावनासरोजाक्ष्याः पाणिग्रहमहोत्सवः ॥

खरूपं विलोक्य शुभदिने शुभशक्तनानुक्ल्यात्पत्तनोपरि चेलुः।

(८४) नयनविषयं यातश्चाषः श्चतं शिखिशन्दितं विषमहरिणश्रेणी हर्षात् प्रदक्षिणमागता । तुहिनकिरणक्षेत्रे भानुमहोदयमाश्चितः प्रकृतिमृदुलो वायुः पृष्ठानुगश्च व्यजृम्भत ॥

क्रमेण पत्तने प्राप्ताः । नृपेण प्रवेशोत्सवः कारितः । कुमुद्चन्द्रेण लश्चां दत्त्वा वारही परावर्त्तिता । भाण्डा-गारिककपर्दिनं विना शल्यहस्तं वाहुकनामानं मन्त्रीश्वरं वाहुडदेवं च विना । तदा कुमुद्चन्द्रेण नृपस्य मातुर्म-

<sup>1</sup> पक्षे बृहस्पतिवलात् (-टिप्पणी)।

| यणलदेच्या अग्रे उक्तम्–अहं जयकेशिनरेश्वरस्य प्रियस्तव भ्रातुः । इतः करणे स्व-स्वमतख्यापनाय पत्रं लेख- | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| यितुं गतौ । इतो गांगिलपण्डितेन श्रीदेवस्ररीनुद्दिश्य हास्यं कृतम् ।                                   |    |
| (८५) वेषः कोऽपि तुरुष्कसन्ततिभवः कक्षान्त्रे लम्वित-                                                  |    |
| इछायामाश्रयते गताद्युकपद्योर्जीर्णोर्णकापोद्दलः ।                                                     |    |
| अन्घानामिव यष्टिका करतले मुण्डं समुहुश्चितं                                                           | 5  |
| युक्तं केवलमास्यमुद्गतमलं यद्वस्त्रखण्डावृतम् ॥                                                       |    |
| (८६) दन्तानां मलमण्डलीपरिचयस्थूलंभविष्णुस्ततिः                                                        |    |
| कृत्वा भैक्षभुजिकियामविरतं द्यौचं किलाचाम्लतः।                                                        |    |
| नीरं साक्षि दारीरद्युद्धिविपये येषामहो कौतुकं                                                         |    |
| तेऽपि श्वेतपटाः क्षितीश्वरपुरः काङ्क्षन्ति जल्पोत्सवम् ॥                                              | 10 |
| ततः प्रभुराह-(८७) यादोऽद्गद्योणितकपायित्चीवराणां सन्मांसभक्षणविचक्षणदक्षिणानाम् ।                     |    |
| विद्वन्निकायजननिन्दनकोविदानां पावित्र्यमुत्तममहो द्विजसत्तमानाम् ॥                                    |    |
| (८८) एतस्याः कुक्षिकोणे विद्यति वसतिं कोटयः स्वर्गधान्ना-                                             |    |
| मेतल्लाङ्गललग्नाः सपदि तनुभृतो वैतरण्यास्तरन्ति ।                                                     |    |
| गामित्थं स्तौति विघः पदि पदि न वयं कारणं तन्न विद्यो                                                  | 15 |
| गृह्णानामात्मगेहात् तृणमिपे निविडं ताडयन्त्युग्रदण्डैः ॥                                              |    |
| इत्सुक्त्वा पौपधा(?)न्नृपेण गांगिलस्य देशपद्दो दत्तः । तदा क्रुसुदचन्द्रः प्रतिज्ञामवादीत्—           |    |
| (८९) इह नृपतिसभायां वाहुरूद्भीकृतो मे वद्तु वद्तु वादी विद्यते यस्य शक्तिः।                           |    |
| मयि वदति वितण्डावादविद्याधुरीणे जलधिवलयमध्ये नास्ति कश्चिद्विपश्चित् ॥                                |    |
| (९०) वृहस्पतिस्तिष्ठतु मन्दबुद्धिः पुरन्दरः किं कुरुते वराकः ।                                        | 20 |
| मंयि स्थिते वादिनि वादिसिंहे नैवाक्षरं वेत्ति महेश्वरोञ्पि ॥                                          |    |
| श्रीदेवाचार्येः क्रमुदं प्रति <del>−</del>                                                            |    |
| (९१) न लाभयामो ललनां न भोज्यं सुगन्धिसर्पिः ष्टुतमुष्णमद्यः ।                                         |    |
| कार्यं विवादेन सखे न तत्र खशासनोद्योतकृते च कुर्मः ॥                                                  |    |
| स्य-स्वमतख्यापनाय पत्रकमलेखि । क्रमुदेनोक्तम्-                                                        | 25 |
| (९२) केवलिहुओ न भुंजइ चीवरसहियस्स नित्थ निवाणं।                                                       |    |
| इत्थीहुआ न सिज्झइ मयमेयं कुमुदचन्दस्स ॥                                                               |    |
| देवाचार्येणोक्तम—                                                                                     |    |
| (९३) केवलिहुओ वि भुंजइ, चीवरसहियस्स अत्थि निवाणं ।                                                    |    |
| इत्थीहुआ वि सिज्झई मयमेयं देवसूरीणं ॥                                                                 | 30 |
| गर्जरत्राया विवेकबृहस्पतित्वम् , नृपस्य सिद्धचिकित्वम् , पत्तनस्य नरसमुद्रत्वमसहन् विवदते । सं० ११८२  | ?  |

गूर्जरत्राया विवेकच्हरूपतित्वम्, नृपस्य सिद्धचिकित्वम्, पत्तनस्य नरसमुद्रत्वमसहन् विवदते । स० ११८२ वर्षे वैद्याखपूर्णिमादिने वाटहेतोराहृतौ । दिगम्बरः पूर्वं गतः । श्रीदेवसूरिः शुभशकुनैः प्रेयमाणः पश्चाद्रतः । क्रमेण सभायां गताः । क्रमुदेनाशीर्वादो दत्तः, प्रभुभिश्च । तद् नु गद्यपश्चशती उपन्यस्ते, तस्याः प्रत्युत्तरं पश्चश्वत्या दीयते । पुनर्गद्यपश्चशती उपन्यस्ते । एवं तत्र पश्चविंशतिदिनानि विवादो जज्ञे । क्रमुदो वारत्रयं निग्रह-

स्थानमायातः । ऋमेण सर्वेर्नुप-राज्ञीप्रमुखैर्मानितम्-क्रमुदचन्द्रो हारित-इति कृत्वा देशानिष्काशितः । क्रमुद-स्थाशोकवनिकां गतस्य हृदयास्फोटो जातः । राज्ञा तत्सर्वस्यमादाय प्रभूणां प्राभृतीकृतम् ।

(९४) च्यारि जोड नीसाण हय हिंसइ पंच पंच्यासी,
इग्यारह सई सुहड सीस सई दुन्नि च्छिआसी।
• वलदह सई चिआरि कम्मकर पंचछहुत्तर,
अत्थ लक्ख पणवीस दम हुइ लक्ख बहुत्तर।
ता चमर छत्त तुदृर विरुद्ध सुखासण वाहण लियओं।
वडगच्छतिलइ पहुदेवस्तरि नग्गओं वलि नग्गओं कियओं॥

श्रीगुरुं प्रति नृपः प्राह-भगविन्दं भवद्भिरेवार्जितं तत् गृह्गीत । स्रिराह-

10 (९५) भुञ्जीमहि वयं भैक्षं जीर्णवासो वसीमहि । दायीमहि महीपीठे कुर्वीमहि धनेन किम् ॥ नृपेण महोत्सवपुरस्सरं पौपधागारे सुरयः प्रेपिताः ।

(९६) श्रीसिद्धपुरे रम्ये सिद्धन्तपो देवसूरिग्ररुवचसा । तुर्यद्वारं चैत्यं कारितवान् तुर्यगत्यर्थम् ॥ [ \*श्रीवादिदेवसूरिसदुपदेशवासितचेतसा सिद्धराजजयसिंहदेवेन सं० १८८३ वर्षे पत्तनमध्ये श्रीऋपभग्रासादः

कारितः ८४ अङ्गुलऋपभविम्ययुग् राजविहारनाम्ना ।]

15 ॥ इति देवाचार्यप्रवन्धः ॥

## १७. आरासणीयनेमिचैत्यप्रवन्धः (P)

§५६) अथैकदा आरासणपुरात् महं गोगासुतः पासिलो दौर्वल्यात् क्एिकामादाय पत्तनमाययौ । तत्र राय-विहारे देवं नत्वा विम्वमपने लग्नः । इतः ठक्करछाडापुत्र्या देवकुलमागतया दृष्टः पृष्टश्र—भ्रातरेवं विम्वप्रमाणं गृह्णासि, किं नृतनमेवंविधं करिष्यसि १। तेनोक्तम्-भगिनि ! यदि कार्यते तदा प्रतिष्टायामागन्तव्यम्। एवमस्तु । 20 स खपुरे गतः । विम्वरचनेऽन्यमुपायमलव्ध्वां, अम्वाविदेवीप्रासादे गत्वा लिह्नतुमारेभे । दश्मिरुपवासैर्देवी श्रत्यक्षीभूयोवाच-वरं वृणु । तेनोक्तम्-देवि ! तथा कुरु यथाऽहं नृपविहारसमं श्रासादं कारयामि । देव्या स्थान-मुक्तम्-खानिर्दिशिता । परं पोडशप्रहरैंस्ते मनोरथः सेत्स्यन्ति, तदनु न । इतो लब्धवरः सङ्घेन सह व्रजन् बुद्ध्या चतुष्पंथमध्ये उपविष्टः। इयन्ति दिनानि देवीनिमित्तम् , अतः परं सद्घोपरि । कथम् १ । यदि सर्वः कोऽपि स्वतो जनेन स्वसम्रदायेन पोडशप्रहरान् सान्निध्यं करोति तदा भुद्धे नान्यथा । सङ्घेन मानितम् । पारणकादनु जनं 25 सम्मील्य खनौ गतः । खननं प्रारव्धम्-प्रहरत्रयं जातं खनताम् । अतस्तस्य गुरवस्तनुगमनिकायां प्रस्थिताः । पासिलेन वन्दिताः। तैरुक्तम्-पूर्णा मनोरथाः ?। तेनोक्तम्-देवगुरुप्रसादात् । देवी रुष्टा मम प्रसादो न किन्त्वे-तेपाम् । सत्वरं निःसरत । खानिः पतिता । दीनारसहस्र ४५ विमलो निर्गतः । इष्टिकामयः प्रासादः प्रारव्धः । विम्बं कारितम्। चन्द्रमा सहस्र २ अवशिष्यन्ते । चिन्तितं विम्बग्रुपवेशयामि । इति ध्यात्वा पत्तनं गतः ठक्कर-छाडावासे प्रतोल्यां स्थितः । प्रवेशमलभमानो महता खरेण पूत्करोति । ठक्करेण मध्ये मोचितः । नमस्कारे 30 कृते ठक्करेणोक्तः-कुतः समायातः ?। छाडापुत्री वाई हांसी तस्या मीलनाय। ठक्करेण पुत्री आहूता। वत्से! तव आता। तेन नमस्कृत्योक्तम्-मां न वेत्सि ?, राजविहारे विम्वं मपन् दृष्टः सोऽहम्। मया विम्वं कारितम्, प्रतिष्ठायामागच्छत । ततः श्रीदेवस्रिरिभिः समं श्रेष्ठिपुत्री चिलता, पित्रा प्रेपिता । तत्र प्रतिष्ठा जाता ११९३ । तत्र तया शेषं सम्पूर्णं कृतम् । मण्डपस्तया भगिनीत्वेन कारितः । लक्ष ९ द्रव्यलागिः । स च मेघनादः ।

प्किसान्याद्शें एपा कोएकगता पक्ति प्राप्यते ।

(९७) गोगाकस्य सुतेन मन्दिरमिदं श्रीनेमिनाथप्रभोस्तुङ्गं पासिलसञ्ज्ञकेन सुधिया श्रद्धावता मिन्निणा।
शिष्येः श्रीमुनिचन्द्रस्रिसुगुरोर्निर्ग्रन्थच्डामणेर्वादीन्द्रैः प्रसुदेवस्रिरगुरुभिनेंमेः प्रतिष्ठा कृता॥
(९८) रामनन्दशशिमौलिवत्सरे माधवे च दशमीतिथौ सिते।
वाक्पतेः सुदिवसे प्रतिष्ठितोऽरासणे पुरवरे शिवाङ्गभूः॥
॥ इति आरासणसत्कनेमिचैत्यप्रवन्धः॥

### १८. फलवर्ष्टितीर्थप्रबन्धः (P Br)

§५७) अथैकदा श्रीदेवाचार्याः शाकंभरीं प्रति विज्ञहुः । अन्तराले मेडतकपुरपाट्यां फलवर्द्धिकाग्रामे मासकल्पं स्थिताः । तत्र पारसनामा श्राद्धस्तेन जालिवनमध्ये श्रीपार्श्वतीर्थं प्रादुःकृतम् । तेनैकदा वनं निरीक्ष्यमाणेन 10 जालिवनमध्ये लेष्ट्रराशिर्द्धः । अम्लानशितपत्रिकापुण्पेः पूजितः । लेष्ट्यो विरलीकृताः । मध्ये विम्वं दृष्टम् । तेन श्रीदेवस्तरिभक्तेन गुरवो विज्ञापिताः । तेः स्तिभिर्धामदेव-सुमितप्रभगणी वासान् दन्त्वा प्रहितौ । धामदेव-गणिना वासक्षेपः कृतः । पश्चादेवगृहे निष्पन्ने श्रीजिनचन्द्रस्रयः खशिष्याः वासानपियत्वा प्रहिताः । तेश ध्वजा-रोपः कृतः । पश्चात्तत्र प्रासादेऽजमेरीयश्रेष्टिवर्गो नागपुरीयो जाम्वर्डवर्गः समायातः । ते गोष्टिका जाताः । संवत् ११९९\* वर्षे फागुणशुदि १० गुरौ विम्वस्थापनम् । संवत् १२०४ वर्षे माहसुदि १३ शुक्ते कलश्चवारोपः ॥ 15 ॥ इति फलवर्द्धिकातीर्थप्रवन्यः ॥

#### ।। हात फलपाद्धकातायत्रपन्यः।

## १९. मन्त्रिसान्तूप्रबन्धः (B Br.)

§५८) श्रीपत्तने जयसिंघदेवस्य मत्री सान्त्नामा सर्वमुद्राधिकृतः श्रीदेवस्रिणां मक्तः। तेन घवलगृहानुकारी आवासः कारितः। गुरवोऽवलोकनायाकारिताः। मित्रणा अप्रेसरेण भृत्वा दिश्तः। पृष्टम्-प्रमो! कीहगा-वासः?। इतः जिष्यमाणिक्येनोक्तम्—यदि पौपधशाला भवति तदा वर्ण्यते। मित्रणा क्षमाश्रमणं दत्तम्। एपा 20 पौपघशालैन भवतु। तदनु सा मुख्यपौपधशाला जाता। तत्र पद्दशालायाम्रभयोः पार्श्वयोरादर्शाः पुरुपप्रमाणाः आसन्। श्रावका धर्मध्यानादनु यथा वक्त्राण्यवलोकन्ते। तथा वांका-निहाणाभिधानयोप्रीमयोद्धीं प्रासादौ कारितौ। एकसात्स्रपनं कृत्वा सुरङ्गया गन्यतिमितया द्वितीये गम्यते। एकदा मित्रणो राज्ञा सहाऽप्रीतिर्जाता। मन्त्री रुसणके मालवदेशं प्रति सपरिच्छदोऽचालीत्। राज्ञा ज्ञातमेपो मध्यवेदी। सैन्यं सत्वरमानयिष्यति। छन्ना नरा राज्ञा तेन सह प्रेपिताः। तत्र गतोऽसौ किं कुरुते। मन्त्री उज्जयिन्यां गतो नृपमन्दिरे, परं नृपस्य नमस्कारं न 25 करोति। पार्श्वस्थेरुक्तम्—मन्त्रिन्! नमस्कारं [ कथं ] न कुरुपे?। देव! देवं मत्वा श्रीवीतरागो नमस्कृतः, गुरूत् भणित्वा सुसाधवः, नृपस्तु जयसिंघदेवः। अन्यस्य कस्य शिरो न नाम्यते। राज्ञोक्तम्—मन्त्रिन्! मुद्रां गृह्यण। देवासाकं स्वामी केनापि कारणेन रुष्टोऽस्ति। कल्येऽप्यसानाकारियण्यति। तदनु राज्ञा गौरवेण स्थापितः। छन्नपुरुपेः पत्तने गत्वा नृपाय निवेदितम्। नृपेण सत्वरमाकारणं प्रहितम्। मन्नी नृपं मुत्कलाप्य चिलितः। मालव-मेवाडसन्धौ आहडग्रामे महं० सान्त्र्योग्यं पाश्रात्यप्रहरे मृत्युः। मन्निणा तदैव क्षामणाद्यं कृत्वा 30 पुत्रस्य शिक्षां दन्त्वाऽनश्चनं गृहीतम्। पुत्रीवयज्ञ तया प्रदत्तम् । तातः किमवशिष्यते १ पृष्टे, वत्से! तपोधना-दर्शानादन्यत्र किमपि। तया वण्ठत्तपोधनवषं कारयित्वाऽये नीतः। उक्तम् । तद्दीनान्मित्रणा हृदेन नमस्कृतः

<sup>1</sup> BR कारापितं। 2 BR विस्वमः। 3 BR लेपूनि विरलीकृतानि। 4 BR सेटिवर्गो। 5 BR जाबदः। \* P १९८८।

तन्मुखान्नमस्कारं प्राप दिवं ययौ । स तथैव समुद्रो निवेश्य स्थितश्रलनवेलायामुक्तः-रे वेपं मुश्च, खकर्माणि कुरु । तेनोक्तम्-यत्प्रसादान्मन्त्री सान्तू चरणयोर्निपतितस्तं वेपं न मोक्ष्ये । क्रमेण पत्तने नीतो गुरूणां पार्श्वे दीक्षितः । नृपेण पुत्रस्य महं० देवलस्य महन्मानोऽदायि ॥ इति मन्त्रीसान्त्प्रवन्धः ॥

## २०. मन्त्रिउदयनप्रबन्धः (P)

5 ६५९) श्रेष्ठीवोहित्थपुत्र अश्वेश्वरः । पुत्रयक्षना[ग]-पुत्रवीरदेव-पुत्रउदयनः । तत्पुत्रो मन्त्रिगुर्रुवीहड**देवः ।** श्रीकरणम् । लाटाह्वयदेशकरणमपि तस्य अर्पयति स नरेन्द्रो, येन वशेकरणपश्चकमनुष्यः (१) ।।

मरुखल्यां जावालिपुरसमीपे वाघराग्रामे श्रीमालज्ञातीय उदयनो विणक् । भार्यो धवलकक ठ० साम्वपुत्री सुहादेवी । स क्रिपकां करोति । अन्यदा घृतकूपं मस्तके कृत्वा धनुरादाय मेघान्धकारयामिनीं विभातप्रायां मत्वा रामशेनोपरि चचाल । इत एकसिन् क्षेत्रे कलकलं श्रुत्वा, धनुरारोप्य, पृष्टवान्-के यूयम् ? । अस्य क्षेत्रधनिकस्य 10 कमा । उदयनेनोक्तम्-अस्यैव स्युः किं वा अन्यस्थापि ? । भवन्ति, परं स्थानान्तरिताः । मम क सन्ति । तैरु-क्तम्-आञ्चापह्यां कर्णदेवोऽपरः ञालापतिस्तिहुणसीहः । स ततः श्रुत्वा पश्चाद् व्यावृत्त्य, महिलाग्रुत्थाप्य, सुत-बाहड-चाहडान्वितः आशापल्लीं गतः । तत्र चैत्ये सुंड मुक्तवा देवं नन्तुं मध्ये गतः । तत्र तिहुणसिंहस्य पत्नी चेटीवृता देवं नन्तुमागता । अपूर्वान् दृष्टा वन्दनां चकार । पृष्टं कस्यातिथयः १ उदय०--आदौ देवो दृष्टः, पश्चा-च्चम् । ततः खसार्थे स नीतः । सा घरं (गृहं) मध्ये गता । द्वारपाल उदयनं न मुश्चित । प्रतोल्युपरिस्थेन शाला-15 पतिनोपरि आनायितः । उदयनेन नमस्कारे कृते, पृष्टम्-कुतः प्राघुणकाः ? । मरुखल्या भवन्तं ध्यात्वा वर्तना-यागताः । भन्यं जातम् । भोजनाय सक्कदुम्बो [उपवे]शितः । भोजनादनु पृष्टम्-मध्ये स्थास्यथ पृथग्वा १ । तेनो-क्तम्-पृथग् । स्तोकमपि स्थानमर्प्यताम् । तेन गृहद्वारेऽपवरको दर्शितः । तत्र भूमिशुद्धं कृत्वा यावद्वारं ददाति तावनिधानं निर्गतम् । स विलसति । तन्नृपस्य सारा जाता । शालापतिराहृतः । याचितं तत् । देव ! मदीये [गृहे] मारुक एक आगतः। तस्य गृहे किश्चिनिस्सृतम्। तदहं न वेबि। ततः स नरैर्धृत्वा नीयमानो निरो-20 धार्थ शून्यं हट्टं विवेश । तत्रापि निधानं दृष्य । राजकुले गतः । राज्ञा पृष्टम्-रे निधानं दर्शय । तेनोक्तम्-देव ! बुभुक्षितेन भक्षितम् । ततो गुप्तौ क्षेपितः । स यदा शरीरचिन्तायां याति तदा निधानमेव विलोकयति । अन्यदा नृपेणोक्तम्-रे अर्पयसि १ । तेनोक्तम्-कियन्ति दर्शयामि । राज्ञोक्तम्-एतत्किम् १ देव ! यत्र यत्र यामि तत्र तत्र निधानानि । दर्शय । तेन ५-१० दर्शितानि । तं भाग्यवन्तं ज्ञात्वा खमुद्रा दत्ता भूपेन, राणिमा च ।

१६०) एकदा मित्रपत्नी विनष्टा । वाग्मटेनाचिन्ति—मम पिता दुःखितः । कापि कन्यां विलोकयामि । 25 वायडपुरे कोऽपि व्यवहारी तस्य सुता द्यद्वाऽस्ति । सा वाग्मटेन स्वयं तत्र गत्वा याचिता । तेनोक्तम्—कसार्थे १ किं तेन १ ममैव देहि । तेन दत्ता । इतो वाग्मटदेवेन राणक उक्तः—तात ! वायडपुरे जीवितस्वामिनं श्रीम्रिन् सुत्रतमपरं श्रीवीरं नन्तुं चलत । सङ्घं सम्मील्य ततो गतः । तत्र गत्वा, पूजां विधाय, भोजनवारा प्रारव्धा । इतो वाग्मटदेवसङ्केतात् कोऽपि स्थालं न मण्डयति । मित्रणोक्तम्—स्थालानि किं न मण्ड्यन्ते १ । यदि सङ्घवचः प्रमाणीक्तरत तदा सर्वः कोऽपि भ्रनक्ति । आदिशत । यत्परिणयनं मन्यध्वम् । मित्रणोक्तम्—सप्ति वर्पाणि ३० जातानि । अतः कोऽवसरः १ अवसरं विना न शोभते । अतो वाग्मटेनोक्तम्—ज्ञातिर्वलीयसी । उदय०—कः कन्यां प्रयच्छिति । सर्वं निष्पन्नम्, भवतां वाक्यमेव विलोक्यते । ततः परिणीतः । तस्याः सुतो रायविद्वार आम्बडो जातः । उदयनेन सङ्गारो जितः । पश्चान्मेलगपुरे साङ्गणडोडीआकेन सह युद्धं जातम् । वाताः लगाः । तत्रामि-प्रहद्वयम्—शत्रुङ्खयोद्धारे द्विवेलं भोजनम्, श्रीम्रनिस्रवतप्रासादोद्धारे स्नानम् । अभिग्रहद्वैविध्यं सत्याप्य कालं कृत्वा सुगतौ प्राप्तः ।। इति मित्रउदयनप्रवन्धः ॥

#### २१. अथ वसाह आभडप्रबन्धः (B Br P)

§६१) श्रीअणहिल्लपुरं नागराजंश्रेष्ठी कोटीध्वजः। तस्य प्रिया लीलादेवी। अन्यदा श्रेष्ठी आपन्नसत्त्वायां पत्यां विद्याचिकातो सृतः'। तदनु नृपपुरुवेर्गृहसारमपुत्र इति कृत्वा गृहीतम्। श्रेष्ठिनी धवलकके पितृगृहे गता। तत्र तस्या अमारिदोहदो जज्ञे। स पित्रा पूरितः। क्रमेण पुत्रो जातः। तस्याभयकुमार इति नाम दत्तम्। स क्रमेण पश्चवर्षायो जातः। पठनाय क्षिप्तः। अध्ययनं करोति। अथैकदा वालकैर्निस्तात इति कथितः। स मातरं प्रपञ्छ—मातः! को मे तातः!। तया स्विपता दिश्तिः। तेनोक्तम्—एप ते, मम क तया स्वभावे उक्ते, तेनोक्तम्—पत्तने यास्यामि, अत्र न स्थास्यामि। इत्याग्रहमादाय स्थितः। मातामहेन सम्प्रेपितः। पत्तने गतः । तत्र स्वगृहे स्थितः। क्रमेण व्यवसायः प्रारव्धः। लाळलदेवी भार्या परिणीता । किमपि निधानं पूर्वजसत्कं लेमे। व्यवसायात् पितृतुल्यो जातः श्रिया। सुतत्रयं जातम्। अथ कर्म्मदौर्वल्यात् श्रीर्गन्तुं लग्ना। मन्दं मन्दं निर्द्धन-त्वमाययौ । पत्ती पुत्रानादाय पितृगृहं गता। आभडोऽप्येकाकी मणिकारहट्टे घुर्घरकान् धर्पति। यवानां माणकं 10 लभते। तेन चृत्तिः। नंतं पीष्य स्वयं पक्त्वाऽशाति। एवं दुरवस्थां गमयति। यतः—

### (९९) वार्द्धिमाधवयोस्सौधे प्रीतिष्रेमाङ्कधारिणोः। या न स्थिता किमन्येषां स्थास्यति व्ययकारिणाम्॥

एकदा कुलगुरूणां हेमाचार्याणां पौपधागारे गतः । जनान् परिग्रहप्रमाणं गृह्मतो वीक्ष्य सोऽपि ययाचे । गुरुभिर्द्रम्मान् पृष्टः । योग्यतां ज्ञात्वा टिप्पने द्रम्मलक्ष ९ कृताः । एवं शेपवस्तृनि । टिप्पनमर्पितम् । तेनो-15 क्तम्—कस्यापि पुण्यवत इदम् । ममैवं योग्यता निह । गुरुभिरुक्तम्—भविष्यति । शेपं धम्में देयम् । क्रमेण द्रम्मप्रञ्चकं ग्रन्थों कृतम् । एकदा चतुःपथान्तरे एकामजां दीनार ५ जग्राह । गले आभरणं सार्थे क्रीतम् । तस्य पापाणस्य दलानि वैकटिकात् कारितानि । क्रमेण धनी जातः । इहुम्यं मिलितम् । तपोधनानां विहरणे घृत-घट १ दिनं प्रति । तथा सत्राकारस्त्ववारितः । नित्यं प्रासादेषु पूजा । सदैव साधर्मिकाणां वात्सल्यं सत्कारः । वर्षं प्रति सकलदर्शनसद्वार्चा २ । तथा प्रत्तकान्यनेकशः लेखितानि । जीर्णोद्धाराश्च कारिताः । वहूनि विम्वानि 20 कारितानि । एवं सङ्घगुरूवतामासाध वर्ष ८४ प्रान्तेऽनशनमादातुकामः पुत्रपञ्चकं खजनानप्याह्य प्रोवाच—हे वत्साः ! धर्मवहिकां वाचयत । वाचितायां 'मीमप्रीद्राम ९८ लक्ष ।' इति अङ्कं श्वत्वा वसाहो विषणाः । ज्येष्ठसुतेन आसपालेन व्याहृतम्—यूयं तात ! मा विपीदत । यदसाभिः सकलोऽर्थो व्ययीकृतः । अद्याप्यादिश्यताम् । भवत्त्रसादेन सर्वमित्त । वसाहः प्राह—रे वत्साः ! जनके मिय गर्मस्थिते विपन्ने सर्वस्तं नृपेणात्तम् । पुनर्जतेन पुनर्गितत् पूर्णा तदा स्थात्, यदा अप्टोत्तरा भवति । १० लक्षास्तत्कालमानीय सप्तक्षेत्र्यां व्ययिताः । अप्टो पुनर्धमर्भव्यये । एवं पुण्यानि कृत्वा स्वर्भभाग् जातः । पुत्राणां मध्ये द्वौ माहेश्वरिणो त्रयः श्रावकाः सङ्काताः ।

॥ इति आभडवसाहप्रवन्धः॥

पु॰ प्र॰ स॰ 5

<sup>1</sup> B गूर्जरमामण्डले श्रीपत्तने श्रीमाल्ज्ञातीयो नागराजः । 2 B दिव ययो । 3 B पचवर्षदेशीय । 4 B अम्र मातु - शाले । 5 P नास्ति । 6 B पाणिम्रहण क्रमेण जात लाल्ल्लदेवी नाम कृतम् । 7 B पूर्वजक्रमागत च । 8 P नास्त्रेतद्वाक्यम् । † एतद्न्तर्गत पाठ P नास्ति । ‡ एतद्न्तर्गतपाठस्थाने B आदर्शे एताद्द्य पाठ -'एका अजा विकेतुमायाता । तस्या कण्ठे पापा-णोऽस्ति । स इन्द्रनील्मयो वसाहेनोपल्क्ष्य मृत्य पृष्टम् । पच दीनारा उक्ता । तेनार्पिता । कण्ठामरण गृह्णन् वारित । स अजामादाय गृहे गत । पापाणोऽपि वैकटिकाय दर्शित । अर्द्धमुक्ता विदारित । लक्ष्यमुल्या मणय कृता । अर्द्धमर्दं कृत्वा गृहीता । क्रमेण धनवास्त्रथेव जन्ने ।' 9 B भीमपुरी । 10 B नृपेणेत्वर गृहीतम् । 11 B ० कृत्वा ८४ वर्षसम्पूर्णेऽनिकान प्राप्य श्रुभध्याना- द्विपेदे । स्वर्गमगात् ।

# २२. मं० सज्जनकारितरैवततीर्थोद्धारप्रवन्धः (P)

६६२) अथ सिद्धराजे राज्यं शासित श्रीमालज्ञातीयवान्धवाः ३—सार्जण—आम्बा—धवैलाः । इतः श्रीजयसिंहेन सज्जनः सुराष्ट्रायां व्यापारे प्रहितः । श्रीरविते तीर्थं नन्तुं गतः । प्रासादो जाकुड्यमात्येन शैलमयः प्रारव्धः ।
अमात्यो मालवावासी दिवं गतः । १३५ वर्षाण्यन्तरे गतानि । ततः सज्जनेन कर्मस्यायः प्रारेभे । वर्षत्रयो5 द्वाहितं द्रव्यलक्ष २ व्ययीकृत्य प्रासादः कारितः । कियन्ति वर्षाण्यन्तरे गतानि । तत्रत्यान् इभ्यानाकार्य
प्रोक्तम्—मया प्रासादः कारितः । पुनर्नृपो द्रम्मान् यदि याचते तदा भवद्भिरङ्गीकार्यः । तैरमन्यत । इतश्च
सिद्धेशः सोमनाथयात्रायामागतः । सर्वे व्यापारिणो मिलनाय आगताः । सज्जनो नाययो । नृपेण तदनागमने
कारणं पृष्टम् । तैरुक्तम्—देव ! तेन द्रव्यं विनाश्चितमतः स कथमायाति । ततः सज्जनसाकारणं गतम् । स आयातः ।
नृपेणोक्तम्—रे द्रम्माः क १ देव ! सन्ति । कथं नानीताः । स्वामिन् ! रैवतकं दुर्गं मत्वा तत्र भाष्डागारे
10 स्थापिताः । नृपेणोक्तम्—तत्रागम्यते तदा दर्शयसि ! देव ! दर्शयामि । नृपस्तु तत्र गतः । पृष्टः—कात्ते ! । उपर्यागच्छत । तथा कृतम् । प्रासादे नेमिं नत्वा चिहरायातः । पृष्टम्—केनात्र प्रासादः कारितः ! । सज्जनेनोक्तम्—
श्रीसिद्धेशेन । मम तु श्रुद्धि (पि न) कथं जातः ! । देव ! इद्युद्धाहितम् । राज्ञोक्तं न मन्यते । ममादंशं
विना कथं कारितः । द्रम्मानानय । आनयामि । कथम् । देव ! अत्रत्येनेभ्यवर्गणाङ्गीकृतमित्त । . द्रम्मान् देवो
गृह्णातु, पुण्यं वा । राज्ञा पुण्यमङ्गीकृतम्, परं मनाम्ना प्रासादोऽस्तु । देव ! त्वन्नाभ्रैव, मम दासस्य किम् ।
15 नृपेण तुष्टेन पुनर्व्यापारो दत्तः । अवलोकनासिखरमारुख दिशावलोकनं कृतं सिद्धेशेन । चारणेनोक्तम्—

(१००) महं नाईउं सिद्धेश तउं चिडियओ उज्जिलसिहरि। जीता च्यारइ देस अलीचं जोअइ कर्ण्येजन्न॥

ततः उत्तरितः।

20

(१०१) जाकुड्यमात्य-सज्जनदण्डेशाचा व्ययीकरन् यत्र । नेमिसुवनोद्धितमसौ गिरनारगिरीश्वरो जयति ॥

(१०२) नाखानि खानितटतो घटितो न टङ्केर्नासूत्रि स्त्रकलया प्रमितो न मानैः। नाचार्यमस्रकलया कलितप्रतिष्ठो यः खेन विश्वकृपया प्रभुराविरासीत्॥

# २३. महं आंबाकारितगिरिनारपाजप्रबन्धः (P)

§६३) अत्र धवलेन प्रपा कारिता। महं आम्बाकस्य श्रीक्रमारदेवेन सुराष्ट्राच्यापारो दत्तः। तेन व्रजता महं 25 बाहडदेवो विज्ञप्तः। तत्र गतोऽहं रैवते पद्यां कारयामि। मित्रणोक्तम्-कार्या। पश्चात्तेन तत्र पद्या कारिता। च्यये भीमप्री[य]द्रम्मलक्ष ६३। इतः क्रमारेशो यात्रायामागतः। साङ्कलीआपद्यायां चिटतः। वलमानो वाहडदेवेन सुखासने समारोप्याध आनीतः। केनेयं पद्या कारिता १, पृष्टं देवेन। तेनावादि मया। कदा १। ततः स्वरूपं प्रोक्तम्। तुष्टः [सन्] आम्बाकस्य च्यापारो दत्तः।। इति पाजप्रवन्धः।।

## (P) सङ्ग्रहे सोनलवाक्यानि ।

<sup>30</sup> १६४) ष(स)ङ्गारे जीर्णदुर्गाधिपतौ उदयनेन हते तित्रया सोनलदेवी जगाद-(१०३) षडहडीयां षंगार धणीविहूणां धूलहर । गया करावणहार जाइसिइं... . ।। (१०४) पइं गरूआ गिरनार काहडं मनि मत्सर धरिडं । मारितां षंगार एकू सिहर न ढालिङं॥

- (१०५) बीजलिआ बीजी वार सोरठ म आवे प्राहुणड । अम्मीणड भंडार लाई तई लूसी लीउ ॥ (१०६) मन तंबोल म मागि कंषि म ऊघाडई मुहिहिं। देउलवाडइ सागि तउं पंगारिं सउं गयउं॥
  - (१०७) जेसल मोडि म बाह बलि बलि वरूए भाविअइ। नदी जिम नवा प्रवाह नवघणविणु आवई नहीं॥
- (१०८) का हउं करिसि गमार अणहिलवाडइ रूअडई। सिहरतणां गिरनार सुतांहीं सालई हीअइ॥ 5
- (१०९) बिल गरूआ गिरनार दीहू नीझरणे झरइ। वापुडली ग्ज़रात पाणीहइ पहुरउ पडइ॥
- (११०) राणा सबे वाणिया जेसल वडूड सेठि। काहउं वणिजडु मांडीउं अम्मीणा गढहेठि॥
- (१११) गया ति गंगह तीरि हंस जिसी बइसता। अड्डीणइ ढंढारि वगला बइसेवउं करई।।
- (११२) अम्ह एतलइ संतोस जं पहुपाय पेलीआं। इक राणिम अन रोसु वेउ षंगारिइं सउं गयां॥
- (११३) वढी तउं वढवाण वीसारतां न वीसरइं। सोनलकेरा प्राण भोगावहिसिउं भोगव्या॥ 10
- (G) सङ्ग्रहे सिद्धराजसम्बन्धिवृत्तम् ।
- §६५) श्रीजयसिंहदेवेऽष्टवार्षिके श्रीकर्णो दिवं गतः । अप्टवार्षिक एव स सांत्मित्रिणा गुणश्रेणि नीतः । कटकं कृत्वा धाराभद्गप्रतिज्ञां चकार । मित्रणा तृतीये दिने प्रतिज्ञापूरणाय मितर्दत्ता । ततः कणिकधारायां भज्यमानायां परमारपंचशती मृता । तद्जु विग्रहायालिगेन सह मन्त्रे विधीयमाने चारणेनैकेनापाठि—
- (११४) एहे टीलालेहिं घार न लीजइं करण उत्र । जम जेहे प्रउंचेहिं जोइइ जेसलु आवतउ ॥ 15

इति श्रुत्वा वन्दीकृतस्य तस्य लेखः प्रहितः। तेनोक्तम्-पितुराज्ञया समेष्यामि। ततः पित्रा समागत्योक्तम्वत्स! याहि। तद्नु ख्रयं नि गं विधाय गतः। सैन्ये राजा मेटितः। अत्रान्तरे जसपडहहस्ती
मत्तो जातः। राज्ञोक्तम्-जेसल! धाराभद्गं विधेहि। तेनोक्तम्-देव! प्रसीद[सकल] व्याप्ति । स्वाप्ति । ततः सहस्राश्चतुश्चत्वारिंशन्मिताः तुरद्गमाः पृष्टे अप्रतो रम्याः। पत्तयश्चत्वारो लक्षा देहमोक्ष कुर्वन्ति। प्रतोल्यां गतो हस्ती। प्रहारे दत्ते दन्तभद्गः समजनि। ततो लत्ताप्रहारेणा- 20
गीला भन्ना। यदा जेसलेन लत्त्या हत्वा त्याजितः। स तदा त्रिखंड [हो (१) वभूव] यशःपटहो जेसलश्च स्वयं
भुवौ जातौ। राजा च वन्दीकृतः। पत्तनप्रवेशे जयसिंहदेवेन राज्ञोक्तम्-निजमोक्षं विना सर्वं याचस्व। करस्थकुपाणस्य मम भवान् कवचहीन एव गजाधिरूढस्य प्रवेशं देहि। एवम्रुक्ते [काष्ठ १] क्षुरिकां समर्प्य प्रवेशो विहितः।

§६६) श्रीसिद्धराजः श्रीसोमेश्वरदेवं नमस्कर्तुं चचाल । मन्नी सांतूः श्रीपत्तने मुक्तः । पंचगव्यूतप्रयाणके कृते घरापतौ मयणछदेवी अग्रे स्थिता याति । अत्रान्तरे मालवेशयशोवर्म्मणा श्रीपत्तनं वेष्टितम् । तदिष श्रुत्वा 25 श्रीसिद्धराजश्रिलत एव, न विलतः । गाढं गढरोधं भिणत्वा मिन्नणा दण्डो मानितः । यशोवर्म्मणा श्रीसिद्धराजयात्रा-पुण्यं याचितम् । ततस्तत्करे पुण्यं दत्तम् । गतो मालवेशः । ततो यात्रां कृत्वा समेतः सिद्धेशः । मन्त्री भेटनाय गतः । राजा कुद्धः । मन्त्रिणा मुद्राऽपिता । अपरो व्यापारी जातः । अस्वास्थ्यं चौरवाहुल्यम् । ततो लोके राज्ञोऽग्रे पूत्कृतम् । तदवगत्य राजा तत्रागत्य मानितो मन्त्री । गृहाण मन्त्रित्वम् । ततो मन्त्रिणोक्तम् –राजन् । शृणु । केनापि तपस्विना यूथअष्टः कलमो विद्धतः । स च महावस्थाम्रपेतो यावताश्रमोपद्रवं कर्त्तं लगः, तावता ४० तपस्वी नष्टः । तदा —

## (११५) नीवारप्रसवाग्रमुष्टिकवलैयों वर्द्धितः शैशवे पीतं येन सरोजपत्रपुटके स्नानावशिष्टं पयः। तं दानासवमत्तपट्पदकुलव्यालीढगण्डस्थलं सानन्दं सभयं च पश्यति गजं दृरे स्थितस्तापसः॥

- <sup>5</sup> एवं जातम् । राज्ञोक्तम्–पुण्यं मम कथं दत्तम् <sup>१</sup> । तेनोक्तम्–तवैकस्य पुण्यं दत्तम् । त्वं करं धारय यथा तेपां सर्वेपां पुण्यं तव ददामि । राज्ञोक्तम्–मूढ ! तव भणितेन कथं तेपां पुण्यं दत्तं याति । मत्त्रिणोक्तम्–आभीर ! यद्येवं वेत्सि तदा तव पुण्यं मम दत्तं तत्र कथं याति । स तु मया वचनेन छिलतः । हिप्तेन राज्ञा मत्रित्वं पुनर्दत्तम् ॥
- §६७) तीर्थयात्रायां पंचगन्यूतमात्रेणैकप्रयाणेनाग्रभागस्थितया श्रीमयणछदेन्या श्रीजयसिंहदेवपार्थात् द्वासप्ततिलक्षप्रमाणो वाहुलोडकरो मोचितः । तदनु श्रीसोमेश्वरलिंगहेतोर्हेमकोटिपूजा विहिता । पूर्णमनोरथा 10 गर्वमावहन्ती । ततो देवेनेति कथितम्-यत्कस्याश्चित्कार्पिटिक्याः पिण्याकपुण्यं याचेः । सा तु नार्पयति पुण्यमिति गर्वपरिहारः ॥
- §६८) अथ मयणह्नदेव्या पापघटे दीयमाने कोऽपि न गृह्णाति । अत्रान्तरे विपण्णां तां कश्चिद्विजनमा जगा-देति—मातर् ! यदि भवत्रयस्य पापघटान् ददासि तदा गृह्णामि । हिपतया तया तसे भवत्रयपापघटो दत्तः । अन्ये सर्वेऽपि विसिताः पप्रच्छः—त्वया किं कृतम् ?; पापघटस्येकस्य निर्वाहो नास्ति, त्वया कथं त्रयं गृहीतम् । 15 तेनोक्तम्—अस्या जन्मत्रयेऽपि पापमेव नास्ति, तत्कथं धनं न गृह्यते । सर्वेरपि मानितम् ॥
- §६९) अथ कर्णाटदेशे पुलकेशिराजा ग्रीष्मममये राजपाटिकायां गतः। सच्छायफलितसहकारतरोरधो विश्वश्राम । अत्रान्तरे वनविह्नरुखितः । तेन दह्यमानेन दृक्षेण सह राजापि खक्षात्रधर्मभ्रंशभीत्या ज्वलितवान् । तस्य सुतो जयकेशिनामा नृपोऽभूत् । तस्य महाविद्वान् क्रीडाशुकोऽस्ति । तं विना राजा न भुद्गे । अन्यदा राज्ञा भोजनावसरे पंजरात्समाकारितः शुकः । तेन मार्जारभयाद्विभेमीत्युक्तम् । राज्ञा सर्वत्र मार्जारो गवेपितः । न 20 दृक्यते । पुनरुक्तम्-समेहीति । तेनोचे-विभेमीति । राज्ञोक्तम्-समेहि यदि त्वां भक्षयति मार्जारः, तदा भवता सह काष्टभक्षणं करोमि । एवमुक्ते समागतः । स्थालाधःस्थितेन मार्जारेण भक्षितः । राज्ञापि स्वप्नतिज्ञा-भङ्गभयात् सह काष्टभक्षणं कृतम् ॥
- §७०) गयणा-मयणाभ्यामिन्द्रजालविद्या साधिता। ततः पत्तने नृतने सहस्रलिङ्गसरिस गयणो निजविद्यां प्रकाशियतुं मकररूपेण प्रविश्योपद्रवित । वहुभिरुपायैरलब्धे तत्र राज्ञा पटहो वादितः। लघुश्रात्रा मयणेन 25 धीरां याचियत्वा निष्कासितः। प्रसादितौ तौ राज्ञा ॥
  - § ७१) श्रीसिद्धि-बुद्धियोगिनीभ्यां कदलीपत्रासनोपिवष्टाभ्यां श्रीसिद्धराजो जयसिंहः सिद्धराजत्वं पृष्टः। एवं विपि(प)ण्णेन राज्ञा रात्रौ वीरचर्यायां सज्जनसाकरीयाकः पुत्रेण समं योगिनीप्रतिमछत्वं वदन् श्रुतः। प्रातराकार्य सन्मानितः। तेन सप्तदिनान्ते सितां कावलियत्वा(१) क्षुरिकाद्वयं विधाय परमंडलभेटामिपेण राज्ञेऽपितम्। राज्ञा फलद्वयं भक्षयित्वा लोहग्रुष्टिद्वयं योगिनीद्वय[ाय भक्षण]हेतोरपितम्। ताभ्यां न भक्षितम्।।
- <sup>30</sup> §७२) श्रीजयसिंहदेवस्थान्यदा महं गांगाकेन आम्राणि प्रहितानि कस्यापि विप्रस्य शये । ततः स श्रीजय-सिंहदेवसदो दृष्ट्वा क्षुभितः । तत आह–राजन् ! महं आंविल गांगे मोकल्यां छइं । सता उपरी पसावउ । ततो हसितस्सः ।।
  - §७३) एकदा श्रीसिद्धराजे दिग्विजयं द्वादशवार्षिकं विधाय समागते प्रजा मिलनाय गता । राज्ञा कुशलं पृष्टम् । ताभिरूचे-राजन् ! कुशलमित । परं चेतिस न निर्वृत्तिः । राज्ञोक्तम्-कथम् १ । तैरुक्तम्-राजन् ! असार्फ

रक्षको भवदीयसुतो विलोक्यते।राज्ञा तदर्थं शाकुनिकः पृष्टः।तेन कुमारपालस्य राज्यं कथितम्।राज्ञा चितितम्– मम राज्यं अकुलीनस्य भविता।तदेनं मारयिष्यामि।इति विचिन्त्य घातकान् सम्प्रेष्य त्रिभ्रवनपालो मारितः॥ (अ) सङ्क्षद्दे हेमचन्द्रसूरिसम्बन्धिवृत्तम्।

§७४) श्रीहेमस्रयोऽप्टम्यां चतुर्द्देश्यां श्रीजयसिंहदेवभवनं प्रयाति । पौपधशालायां सदिस स्थूलभद्रचित्रं नित्यं वाचयन्ति । एकवेलमालिगपुरोहितेन राज्ञोऽग्रे कथितम्-यन् महाराज ! कोऽयमसत्प्रलापः, सर्वरसभोजने 5 पूर्वपरिचितवेद्देयाभवने च कामनिग्रहः । परं किं कियते भवद्रष्ठभाः । राज्ञोक्तम्-आचार्या इह समेष्यन्ति तदा वक्तव्यम् । परोक्षे नोच्यते । स्रिभिरागतम् । राज्ञोक्तम्-यूयं किं किं वाचयन्तः स्थ । ततः स्रिभिः संक्षेपतः साद्यन्तमपि श्रीस्थूलभद्रचरितं कथितम् । आलिगेनोक्तम्-महाराज ! "विश्वामित्रपराश्चारः ॥" गुरुभिरुक्तम्-शृष्णु "सिंहो वली० ।" ततः आलिगेनोक्तम्-किं क्रियते असाकीनान्येव शास्त्राणि पठित्वा असाकमेव सम्मुखाः संजाताः । गुरुभिरुक्तम्-ऐन्द्रं व्याकरणं किं भवदीयम् श्रिथाद्यापि श्रीमात्कावर्ञं सर्वं नवं करोमि । 10 ततः श्रीजयसिंहदेवाभ्यर्थनया व्याकरणं कृतम् ॥

§७५) श्रीहेमस्रिपार्थें कोऽपि वादी कपटेन पृच्छनाय समागतः । पृष्टम्-उर्वशीद्मकारः कीद्दशो भवति । स्रीणां मनः सन्देहदोलारूढं सम्पन्नम् । परं सचिन्ता अपि पुरतकविलोकनं कुर्वतः [आयातः कार्पटिकः ।] तत उपि भूमिस्थेन लेखकं संपाठयता भाण्डागारिकेन कपर्दिनाम्ना दृष्टाः । तेनेति लिखित्वा पत्रिका तथा सक्ता यथा पृच्छको न पश्यति । तद्यथा—उरू शेते उर्वशी । तद्विलोक्येवं स्थिता गुरवः । पुनस्तेन पृष्टम् । गुरुभिः 15 कथितम् । किं पृच्छन्नसि १ । तेनोक्तम्-उर्वशीशकारः । गुरुभिरुक्तम्-तालव्यः । तेनोक्तमहं वादी परं कपटेन नागतोऽभृत् । नमो विधाय गतः । गुरुभिरुक्तम्-भांडागारिकेन रम्या चाडा विहितास्ति ॥

§७६) केनापि मिथ्यादृष्टिना च्याख्यानानन्तरं श्रीस्रयः पृष्टाः । यूयं सर्वानिप रसान् वेत्थ । परं मम सन्देहोऽित्त । विष्ठारसः कीदृशः स्यात् । गुरुभिरुक्तम्—सत्यं पृष्टम् । परं वयं सर्वानिप रसान् ब्रूमहे । परं रसवेदकाः पृथगेव हि । वयमेतद्रसाभित्रायं कथिय्यामः । परमनास्वादितत्वात् भवान्न मानिय्यति । अतो 20 भवान् पूर्वमास्वादयतु—इति वचनेन पराजितः ॥

§७७) श्रीहेमद्धरिमाता पाहिणिनाम्नी अनशने स्वीकृते भूमौ मुक्ता । श्रीसंघेन कोटित्रयधर्म्मव्ययो दत्तः । ततो व्ययो (हपों) न भवति । केवलं रोदिति । रोदनकारणे पृष्टे मात्रोक्तम्—मम सदशा घनतरा अपि विपद्यन्ते । नामाऽपि कोऽपि न वेत्ति । परं मम कोटित्रयं धर्मव्यये जातं । तदयं मम सुतश्रीहेमद्धरिः प्रमाणम् । परं यस्य मम लगति स किमपि न वक्ति । इत्युक्ते श्रीगुरुभिर्लक्षत्रयीशास्त्रपुण्यव्ययो दत्तः । ततो निर्वाणमजिन । 25 ततिस्वपुरुपद्वारि द्विजैविंमानोपद्रवो विहितः । ततो रुपितैर्गुरुभिरुक्तम्—"आपणपइं प्रभु थाइयइ० ॥" इति विचिन्त्य श्रीक्रमारपुरो विच्छाया गताः ॥

§७८) एकदा हेमाचार्याः छत्रशिलायां निविष्टास्तेजो दद्यः । विलोकयतां समीपे समागतं तत् । मध्यग-तपुरुपभेटः । कृष्णचित्रकार्पणं लोभग्रद्धिहेतुरिति निस्पृहैर्निपिद्धः ॥

२४. कुमारपालराज्यप्राप्तिप्रबन्धः (P.)

(११६) आचार्या वहवोऽपि सन्ति भुवने भिक्षोपभोगक्षमा निस्यं पामरदृष्टिताडनविधावत्युग्रजाग्रत्कराः । चौलुक्यक्षितिपालभालदृषदा स्तुत्यः स एकः पुन-र्नित्योत्तेजितपादपङ्कजनखः श्रीहेमचन्द्रो ग्रुकः ॥ 30

§७९) तिहुअणपालपुत्रः क्रमारपालः । तस्य द्वे भिगन्यौ-एका प्रेमलदेवी सपादलक्षाथिपतिना आनाकेन नृषेण परिणीताः द्वितीया नामलदेवी राज्ञो महासाधनिकेन प्रतापमछेन परिणीता ।

§८०) अथान्यदा सिद्धेशो निरपत्यश्चिन्तयति-

- (११७) निर्नामताम्बुधौ मज्जत्राज्यभूवलयोद्धृतौ । पुत्राः श्रीडावराहन्तः सम्पचन्ते महात्मनाम् ॥
- (११८) घटिकाऽप्येकया घट्या कुम्भीपयसि मज्जति । गोत्रं पुनरपुत्रस्य क्षणान्निर्नामताम्भसि ॥

इति विचिन्त्य देवपत्तने श्रीसोमेश्वरयात्रायै चचाल । परं विहङ्गिकां स्कन्धे निधाय तत्र गत्वा सोमेश्वर आराधितः । स प्रत्यक्षीभूय आह-कष्टं कथं कृतं यत्स्कन्धे विहङ्गिकां विधायेहागतः ? । तेनोक्तम्-सुतं देहि । 10 किं तेन ? । राज्यार्थम् । राज्यधरस्ते कुमारपालो भविष्यति-इत्युक्तं सोमेश्वरेण । नृपो निवृत्यायातस्त्वेवमचिन्त-यत-चेदम्रं मारयामि तदा सोमेश्वरः पुत्रं यच्छति । अतस्तं मारयितुमारेभे । सोऽपि विंशतिवर्पदेशीयः पुरा-च्छनो निःससार । सप्तवारं भ्रमन् केदारयात्रामकरोत् । अन्तरान्तरा प्रच्छन्नमभ्येति तपस्वी सन् । राज्ञा मार्य-माणी नष्टः। सज्जनकुलालेन कोष्टीमध्ये क्षेपितः। तस्य चित्रकूटं दत्तम्। पुनरप्येकदा अनादिराउलमठे प्रविष्टः। कदाचिद्धेमस्रिरगुरुपौपधागारे प्रविष्टः । तत्र तैरुक्तम् संवत् ११९९ मागसिरवदि ४ रवौ तव राज्यम् । परं 15 तव प्रत्यासन्नं कप्टम् । तदा पौपधागारे आगम्यम् । इतश्चानादिराउलतपस्विसप्तश्चत्या सार्द्धं जेमनाय गतो नृपवे-इमनि । राज्ञा तपस्त्रिनां पार्श्वे खङ्गधराः [स्थापिताः ] सन्ति । यस्य तपस्त्रिनः पादौ प्रक्षालयन् विमुच्य उपरि यामि स मारणीयः । तथा कृते तेपां जनानां तद्भाग्यवशाद्धिस्पृतम् । भोजनावसरे एकं हस्तमुद्रे न्यस्यापरं मुखे वान्तिमिपेण नष्टः। श्रीहेमस् ० पौपधागारे गतः। दिन ३ उपवरके तालकं दत्त्वा स्थापितः। ततो भाण्डा-गारिककपर्दिनो दत्तः। तेन खगृहे छन्नं स्थापयित्वा पत्रचोलकमध्ये क्षिऱ्वा २० योजनप्रान्ते मोचितः। कान्त्यां 20 गतः । तत्र सरिस तस्करस्य शिरः केनापि निःकृत्य क्षिप्तम् । तदनु तत्प्रातः प्रातरिदं त्रूते-एकेन बुडित । नृपे-णामात्याः पृष्टास्तैः पण्डिताः । तैर्मास एको याचितः । मुख्यपण्डितः खगृहस्त्रं कृत्वा निर्ययौ । अटवीं अमन एकसिन् वृक्षकोटरे रात्रौ स्थितः । तत्र भृताः सन्ति । लघुभिरुक्तम्-तातासाकं क्षुधा । तातेनोक्तम्-दिनत्रयान-न्तरं यास्यामि । कथम् १ । प्रत्यासन्तपुरे नृषेण पण्डिताः शिरसो वाक्यं पृष्टाः । ते न जानन्ति । नरेन्द्रस्तान् सकुदु-म्वान् व्यापादियप्यति । तैः पृष्टम्—तात ! किं कारणम् ? । निर्वन्धे कृते उक्तम् – लोभेन बुडित । तत्पण्डितेन 25 श्रुतम् । गृहमायातः । मासप्रान्ते नृपेणाहृतः । तेन सरस्तीरे गत्वा उक्तम्-यदि लोभेन बुडित तदा पुनर्न वाच्यम् । शिरस्तथैव स्थितम् । नृपेण प्रासादः कारितः । अतो मध्ये शिरः पूज्यते । ततः कुण्डगेश्वरप्रासादे श्रीसिद्धसेनिलिखितां गाथां ददर्श— ॥ "पुण्णे वाससहस्से०।" एवं तस्य देशान्तरे ३० वर्षाणि जातानि । कदाचिदुज्जयिन्यां चर्मकारहट्टे सिद्धेशो विनष्टः श्रुतः। ततः कृष्णमुखो जातः। तेनोक्तम्-किं कृष्णास्या यूयम्? भवतो नृपः किं सगीनः ?। उत्तरः कृतः-नृपमृतौ को न दूयते। ततः पत्तनमागृतः। तत्र भगिनीपितः प्रता-30 पमछः । तेन जागरणिरेका गृहमानीता । तया पणवन्धः कृतः । अन्याः सर्वाः पितृगृहे प्रेपय । तेन तथा-कृते, कुमरस्य खसा नामलदेवी पितृगृहमदृष्ट्वा समयज्ञा तस्याश्चरणयोः पपात । तयोक्तम्-किमिदम् १ । देवि ! त्वं [म]म पितृगृहम्, तव दासीसमा स्थास्थामि । तया कथितम् -स्थीयताम् । इतः कुमरिको भगिनीं एत्य प्राह-अहं क्षुधा श्रिये, मम दशां पश्य । खस्रा उक्तम्-मम आता भवान् । तया वेश्योक्ता-मम आतुर्दालिग्रुप्टेरादेशो दीयताम्। तथाकृते स पाणउठे (?) निल्यं दालिम्रिष्टं गृह्णाति। इतो नृपे मृते यो यो राज्ये स्थाप्यते स स

प्रधानेरपािकयते । एवं सिद्धेशस्य पादुके राज्यं कारयतः । एकदा प्रतापमछो रात्रौ वैकालिकं कर्त्तुमुपिवृष्टः । सा वेक्या परिवेपयित । नामलदेवी दीपकरा पराखी (१) वर्तते । तां दृष्टा प्रतापमछ उवाच —रे ! तव आता का-प्यितः । तया वेक्या दृष्टा । उक्तम् —पाणउठे प्रतिदिनं दालिमुप्टिं गृह्णाति । तत्र पृष्टस्तैरुक्तम् —यद्य नायातः । तेन गवेपितः प्रहिताः । ते प्रपादि शोधितः नराः प्रदृत्ताः । इतः प्रपायां क्रुमिरको वोसरिकद्विने वार्तां कुर्वन् श्रुतः —रे वोसरिक ! अय धृतािक्षमेन दालिरिप नानीता। ततोऽसिन् सम्मुखे हद्दे गत्या दीपच्छायायां करं 5 प्रक्षिप्य चणकमुप्टिं समानय । तेनोक्तम् —ग्रथिलोऽसि । तव प्रातः पितृराज्यं मिव्यितः, मम त्वारक्षकैर्वाहुिक्छिन्यते । इति श्रुत्वा नृपपुरुपेरभाणि स कः १। कुमरिकेनोक्तम् —को विलोक्यते १। कुमरिकः । केन हेतुना १। प्रताप्पछ आकारयितः, चलत । इतो वोसरिकेन ज्ञातम् —एप मारणाय नीयते । स जीवग्राहं गतः । कुमारोऽपि स्रस्पतिं भणित्वा नमश्रकार । तेनोक्तम् —यदि राज्यं दिश्च तदा मे किम् १। यद्भणिस तत् । तिर्दि यावजीवं साधनम् । वर्षं प्रति लक्षत्रयं द्रम्माणाम् । प्रातर्नृपकुले आगम्यम् । क्षुधार्तः स्थितः । वोसिरं प्रपायां न पश्यित । अचिन्ति—राज्यं सन्देहे, वोसरिरिप गतः । इतः प्रातर्दन्तधावनं कृत्वा नगरान्तः प्रविश्वति । तावत्स्वकृतस्वैज्ञानिकं दद्यी । तेन खङ्गो दत्तो विन्दतः । चिन्तितं मम कार्यं जातमेव । श्रुनं भन्यम् । तेन किमपि न याचितम् । अग्रे मोचिकेनोपानहौ दत्ते । दोसिकेन बस्नाणि । मालाकारेण पुष्पाणि । ताम्यूलिकेन पत्राणि । ततो राजकुले गतः । प्रतापमलेन प्रधाना उक्ताः—कुमारः किं न स्थाप्यते १, सोऽपि धनिकोऽस्ति । तैरुक्तम्—स्थापयत । असिवलेन तदा राज्यं जातम् । सं० ११९९ । ततोऽप्यनेकानि कष्टानि अनुस्तानि । एवं कद्[थी]नेन वर्षत्रयं १ गतम् । पश्राह्रपं सले जातम् । सं० ११९९ । ततोऽप्यनेकानि कष्टानि अनुस्तानि । एवं कद्[थी]नेन वर्षत्रयं । गतम् । पश्राह्रपं सले जातम् । ।। इति कुमारपालराज्यप्राप्तिप्रवन्धः ।।

#### २५. राणक अंबडप्रबन्धः (P)

\$८१) अन्यदा कुङ्कणे जालपतनं श्रुत्वा महिरावणाधिपतिं मिल्लिकार्जुनं प्रति द्तं प्राहिणोत्—तथा विधेयं यथा जालं न पतित तव देशे । तेन च वलमानं विज्ञापितम्—यदावयोरेप पणः। कुङ्कणाधिपो गूर्जरेशस्य विगि(१)कायां पत्राणि पूर्यति, तत्करोमि अन्यदिषकं न जाने । अत्र जना मत्स्यमांसरताः प्रायश्चानदौरथ्यात् । श्रीकुमार-20 पालेन कथापितम्—यदनं तथा प्रेपिण्ये यथा पत्त(१)नाथों भवित । तेनोक्तम्—सर्वथा नैतत् । इतः श्रीकुमारपालः कुद्धः सन् प्राह—राजा (ज्ये) कोऽपि वीटकं मिल्लिकार्जनोपिर ग्रहीष्यति । इतः श्रीवाहढदेवश्चात्रा अम्बढेन वीटकं गृहीतम् । प्रौढकटकेन चिलतम् । तेन मार्गे घाटी रुद्धा । तत्र कटकं हतप्रहतं जातम् । अम्बढो निष्टुनः । कुष्ण-श्वारः कृष्णाश्चः कृष्णाश्चादरः पत्तनवाद्धे स्थितः । नृपं नन्तुं न याति । नृपेणोपिरिस्थितेन गुप्तोदरं दृष्टं प्रृष्टं च—रे किमेतत् १ । तैर्निवेदितम्—सामिन् ! अम्बढोत्तारकोऽसौ । इतः सूर्यात्तेऽम्बढो द्वारिकया प्रवित्य नृपं 25 पाश्चात्येन [न]त्वा पृष्टो स्थितः । अग्रे पहीति नृपोक्ते, देव ! मया स्वसामिनः कालिमानीता । अतो रात्रौ समेतः । यद्युक्वलो भवामि, तदा दिने समेष्यामि । इतो नृपो वीटकमादाय उक्तवान्—गृहीत । कोऽपि न गृह्वाति तदा भट्टेनोक्तम्—यदा रासभः प्रचण्डस्तदा तुरगेन समं कथमुपमीयेत । तथा वणिक नृपप्रसादेऽपि क्षत्रि-पपौरुपान्वितः स्थात् । इत्युक्तेऽम्बडेनागत्य वीटकं गृहीतम् । सम्येरुक्तम्—अग्रेऽपि कटकं हतप्रहतं कृतम् । शेप-मिप तथा किप्णिते । ततोऽम्बडो समीपमेत्य अश्ववारपञ्चत्रतीं याचितवान् । स तां गृहीत्वोपि पथेन हेरकं 30 कृत्वा मिल्लिकार्जुनं वेडायां स्थितमश्चान् वाहयन्तं प्राह—मो ! शसं कुरु । अम्बढसमङ्गानेन युष्टा शिरः पात-यत् । इतथारणेनोक्तम्—

(११९) अंव[ड] हुंतु वाणीड मिल्लकार्जुन हूंत राउ । पाडी माथउं वाढीउं उअडिहिं देविणु पाउ ॥

शिरिक्छत्वा वाहीआलीकिसोरसप्तशती, शेपतुरगाश्वभाण्डागारम्, कोष्ठागारम्, सेट्टयकं दन्तिनम्, नव धडी हिरण्यस, चतुरसं कलशम्, मूटक ९ मौक्तिकानाम्, माणिकउ पछेडउ, शृङ्गारकोडि साडी, सहस्रकिरणता-डङ्क २, पापक्षयो हारः, संयोगसिद्धिः शिप्रा-एवंविधं सर्वमादाय अम्बडः पत्तनं गतः । नृपः सम्मुखमाययौ । मिल्लिकार्जुनिशरसा नृपपादावपूजयत् । नृपस्तुष्टः, अम्बडस्य लाडदेशमुद्रां ददौ । हस्ती दत्तः, कलशस्य(अ) 5 मिल्लिकार्जनजयस्चकः । खगुप्तोदरादयः । इतो हित्तनमादायाम्बद्धः खगृहं गतः । वाग्भटदेवो नमस्कृतः । वत्स ! देवं नमस्कुरु । तथा कृते सति पुनरप्युक्तं वाहडदेवेन मन्त्रिणा-इयन्ति दिनानि राजपुत्रस्त्वमभूः । अधुना व्यापारी जातः। अतः श्रीहेमस्ररीन् कुलगुरून्नमस्कुरु । पौपधागारे गतः। तैस्तु धर्मलामो न दत्तः। आशीर्वादो-ऽस्तु । गृहे गत्वा प्रोक्तम्-अहं पौपधागारे गतः । तत्र गुरूणां धर्म्मलाभस्यापि सन्देहः । मित्रणा वाग्भटदेवेन गुरव उक्ताः-यद्भवद्भिर्धर्मेलाभो न दत्तः । गुरुभिरुक्तम्-यदि असाभिनीकित्तर्हि किं भृगुकच्छेन गतः । प्रासादं 10 कथं श्रीम्रनिसुत्रतस्वामिन उद्धरिष्यति । अनेकानन्यायान् करिष्यति । मन्त्रिणा वाग्भटदेवेनाम्बडस्थाग्रे उक्तम् । तेनोक्तम्-मम गुरव उद्धृतेः । प्रासादे हृष्टाः । द्विवेलमुद्धृते भोक्ष्ये, परं भूर्जं (१) विना युष्माभिः किमपि न वक्त-व्यम् । ततश्रितवा भृगुपुरे गतः । प्रवेशे जाते मश्चमुपविष्टः । इतो देवीपूजिका योगिनीभिरन्विता समेत्यानभ्यु-त्थिता समीपे समीपे समेत्य विवेश । अम्बडेन कूर्पराहता मश्चकाद्धहिः पपात । मृता । कर्म्मस्थायः प्रारव्धः । वर्षेण सम्पूर्णः। शिलाकोटिघटितः प्रासादो जातः, राणकोदयनस्य मनोरथश्च। अम्बडेन श्रीपत्तने एका विज्ञप्तिः 15 श्रीकुमारपालदेवस्य १, एका गुरूणां २, एका वाग्भटदेवस्य, ३ एका श्रीसङ्घस्य; एवं ४ प्रहिताः । वाग्भटेन श्रीगुरूणां पुरो विज्ञप्तिर्मुक्ता। इदं किम्?। एपा अम्बडस्य विज्ञप्तिः। वर्षमेकं गतस्यासीत्। अद्य का विज्ञप्तिः ?। विलोकयत। प्रतिष्ठोपर्याकारणमागतम् । मन्त्रिन् ! एतत् सत्यम् ?। अहं किं जाने, विज्ञप्तिः कथयति । तर्हि चल्यताम् । नृपो गुरुभिः सह प्राचालीत् । इतोऽर्द्धमार्गे जनः सम्मुखमाययौ । यदम्वडो न शक्रोति । गुरवः सङ्घं विग्रुच्य भृगुपुरे गताः । इतः प्रक्षीणधातुरम्बडो दृष्टः । देवीप्रासादं गत्वा ध्यानेन निविष्टाः । 20 इतो मुख्यपूजिकोदरे उदरवाढिर्जाता। सा कोक्स्यते। परिचारिका एत्य प्रभ्रमूचुः। असाकं खामिनी मुच्यताम्। तर्हि अम्बडोऽपि मुच्यताम् । स सकलो जग्धः पीतश्च । तर्ह्यपाऽपि भ्रियताम् । जीवन्ती किं करोति । एक एव सार्थोऽस्तु । सा अत्यर्थं पीडिता प्रभूनेत्यावदत्-प्रसादं कृत्वा मां मुश्चत । अम्बडम्पि मुश्च । तरु(१)वेष्टितं कृत्वा घृतकुम्भ्यां प्रक्षिप्ते यदिति वक्ति, म मारिति मां कर्पति । ततः कृष्ट्वा स्नानं कार्यः । यदि जल्पिप्यते स तदा त्वमिप सज्जा भविष्यसि । दिनत्रयान्ते अम्बद्धः सज्जो जातः । साऽपि च । इतः श्रीसङ्घान्वितो नृपः प्राप्तः । 25 गुरुभिः साकमम्बडः सम्मुखो ययौ । अम्बडेन दत्तकरा गुरवः प्रदक्षिणां यच्छन्ति । प्रासादं तुङ्गमालोक्य गुरुभिरुक्तम्-मया देवं गुरुं विना कोऽपि न स्तुतः। तव कीर्त्तनेन किश्चिद्रक्ष्यामः। आदिशत ।

## (१२०) किं कृतेन न यत्र त्वं यत्र त्वं किमसौ किलः। कलौ चेद्भवतो जन्म किलरस्तु कृतेन किम्॥

प्रतिष्ठा जाता । आरात्रिकोत्तारणाय नृपो विज्ञप्तः । नृपेणोक्तम्-त्वमेवोत्तारय । वाग्भटेनाप्यनुमतः । 30 कर्त्तुमुद्यतः । नृपेण शृह्वलं कनकमयं खकण्ठादुत्तार्याम्बर्डगले क्षिप्तम् । तेन च याचकानां पठतां गृहसारं दत्तम् । द्वारभट्टस्य तिसन् शृह्वले दत्ते नृपेणोक्तमवतारय । तथा कृतेऽम्बर्डेन पृष्टम्-देव । किम्रुत्सुका जाताः । मया ज्ञातं जीवमिप दास्यासि । मम त्वया वहुकार्यमित्ति । सङ्घार्चीदिषु जातेषु पुनः सङ्घः पत्तनं प्राप्तः । तत्र चैत्यवलानके ९ धडी सुवर्णस्य चतुरसं कलशं ददौ ।

६८२) अथैकदा नृपः सेवायातं मिल्लकार्जनसुतं प्राह-पापक्षयादिरत्नपश्चकस्यौत्पत्यं वद । देव ! मिल्लकार्ज-35 नादेकविंशः पूर्वजो धवलार्जनस्तस्य पश्चदश प्रिया आसन् । एका नरेन्द्रसुता खङ्गेन परिणीता। आनीय वन्दीवास्त्रापि । नृपस्तां वेत्तीव न । शेपा मान्यतमाः । सा तु दैवमेवोपालभते सा । अन्यदा पुरे काचित् परित्राजिका आगता । सा चेटीभिः राज्ञीसकाशमानीता । तयोक्तम्-किं वेत्सि १ । साऽऽह-

(१२१) दंसेमि तं पि ससिणं वसुहावइन्नं थंभे वि तस्स वि रविस्स रहं नहद्धे। आणेमि सबसुरसिद्धगणं गणाओं तं नितथ भूमिवलये मह जं न सिद्धं॥

असीद, मम पति वशीक्क । तथा करे सर्षपा जिपत्वा ऽर्पिताः । यथा तथा नपस्य भोजनीमध्ये देयाः । 5 तया शाकं कृत्वा शिप्रां भृत्वा चेट्युक्ता-भोजनावसरोऽस्ति देवस्य परिवेषय । सा शृङ्गारं कर्त्तं गता । देच्या चिन्तितम् न ज्ञायते कदाचिदेपा वैरिणा प्रहिता स्थात्तदा मे पतिमारिकायाः का गतिः स्थादिति मत्वा गवाक्षस्याधः समुद्रस्तत्र वित्रां ढालयामास । चेटी उक्ता-शाकं सम्प्रति तिष्ठतु । कथम् १ । तत् करात्पपात् । इतस्तेन वशीकृतः समुद्रो नृपरूपं कृत्वा रात्रावायातः । स तु देव्या नृपवदुपचरितो नित्यमेति । इतो देवी सगर्भाऽभूत् । चेटीं प्राहिणोत्-देव ! सीमन्तोन्नयनाय मुहूर्त्तमसत्स्वामिन्या गणापयत । नृप आह-का त्वम् ?, 10 का तब खामिनी ?। अहं तस्या नामापि न जाने । कस्य सुता णीता। तया यदकृत्यं कृतं तन्मम किम्रुच्यते । साऽऽगत्य देवीं प्राह-इत्थं निवेदयति । तयोक्तं समये ज्ञास्यते । इतः पुत्रो जातः । स्रतकशुद्धेरनन्तरं य प्रतोलीमेत्य उपविष्टा । मम शुद्धि यच्छत । जातायां वालः स्तनं गृहीष्यति । नृपेणोक्तम्-मम साराऽपि न। अधुना खड्गेन परिणीता श्रुता, परं दृष्ट्वापि न। प्रत्नस्य का प्रधानान् प्रैपीत् । एन्मम दृष्णं तत्र न मया सोढव्यम् । सा न मन्यते । पट्टराज्ञी प्रहिता । स्त्री स्त्रीभणितेन मन्यते । सा एत्यावादीत्-िकिमिदमार-15 व्धम् १। तयोक्तम्-तव कुले इदं. .... मम तु न। नृपः खयमेत्य तां प्राह-तव ममाधुना द्र्शनम् , पुत्रस्य तु का कथा १। उत्थीयताम् । देव ! सर्वथापि वार्त्ता दिव्यं विना न वाच्या । प्रधानैर्दिव्यं दत्तम् । राज्ञी सुत ... . बहिर्ययौ । पौरसहितो नृपश्च । तत्र लोहमयी नौस्तस्यां समिधरोप्य, दिन्यकर्त्ता क्षिप्यते । शुद्धे तरत्यशुद्धे झडित । सा राज्ञीति कामा श्रावणामकरि . . . . . . . त्यवद्राव इत्युक्तवा नावमधिरुरोह । सपुत्रापि झिडिता । लोकः कोलाहलं यावत्करोति तावनावमधिरूढा देवी सशृङ्गारा शृङ्गारकोटिशाटीपरिधाना, सहस्रकिरणताड-20 ङ्काभ्यामलङ्कतकपोला, पापक्षयेण हारेण विराजितवक्षःस्थला, माणिक्यपटेनाच्छादितवाला, संयोगसिद्धिशिप्रा-करा सर्वेरिप दृष्टा शुद्धताला पपात । नृपेण नगरमध्ये प्रवेशिता । नृपो निशि तद्वेश्मनि इयाय । तयोपचरितः पृष्टवान्-अहं सर्वथा न जाने त्वं तु सत्येव या समुद्रेण शोधिता। इतः समुद्रदेवेन, प्रत्यक्षीभृयादितोऽपि खरूपमुक्तम्-नास्वापराधः । नृपेण सुतस्य वालधवल इति अभिधा चके । सा राज्ञी पट्टराज्ञी कृता । एतानि तानि रत्नानि तस्यैव समर्पितानि ।। इति राणकाम्बडप्रबन्धः ॥ 25

# २६. कुमारपालकारितामारिप्रबन्धः (BP)

§८३) अथैकदा श्रीक्रमारपालदेवेन अमारी प्रारब्धायामाश्विनशुदिपक्ष आयातः । कण्टेश्वरीप्रभृतीनामवोटिकैर्नृपो विज्ञप्तः—देव! सप्तम्यां पञ्चनां सप्त शतानि सप्त महिषाः, अप्टम्यामष्टौ शतानि अप्टौ महिपाः, नवम्यां नव
श्वतानि छागानां नव महिपाश्व देव्यै नृपेण देयाः । पूर्वराज्ञामयं क्रमः । नृपः प्रभूणां पार्श्वे गतः । कथिता
वार्त्ता । कर्णे उक्तं नृपः श्चत्वोत्थितः । माषितास्ते देयं दास्यामः । विहकाप्रमाणेन पश्चो देवीसदने निश्चिप्ताः । ३०
तद्वारे तालकं दत्त्वा नृपः स्वसौधं गतः । प्रातरायातो नृपः । उद्घाटितानि द्वाराणि । मध्ये दृष्टाः पश्चः रोमन्थायमानाः । राज्ञा अवोटिकां अभिहिताः—यद्यमूभ्यो देवीभ्योईरोचिष्यन्त तदा ग्रसिष्यन्त । †परं न ग्रस्ताः ।

<sup>1</sup> B प्रमृतिपूजकै । 2 B पूजका । 3 B नास्ति ।  $\dagger$  एसद्न्तर्गता पक्ति पतिता P आद्शें । पु॰ प्र॰ स॰ 6

तसादम्भ्यो मांसं नेष्टं किन्तु भवतामेवेष्टम् । तसादहं जीववधं न करिष्ये । ते विलक्षाः स्थिताः । छागम्ल्य-समेन धनेन नैवेद्यानि कारितानि । अथाश्विनशुक्कदशम्यां कृतोपवासः क्ष्मापो निशि चन्द्रशालायां स्थितः । ध्यानेन पश्चपरमेष्ठिपदं जपन्नित्ति । विद्यिःस्थाः सन्ति । गता वही निशा । एका दिन्या स्त्री प्रत्यक्षीभ्य जगाद—राजन्नहं तव कुलदेवी कण्टेश्वरी । त्वयाऽसाकं देयं च न दत्तम् । नृपेणोक्तम्—दयालुरहम् , अतःपरं पिपीलिका-कृष्ठी जातः । विखिना भृत्येन उदयनतन्तृजं वाग्भटमाकार्य पप्रच्छ—मन्त्रिन् ! देवी पश्चन् याचते, दीयन्ते न वा । मन्त्रिणा दाक्षिण्यादुक्तम्—देव ! दीयते । मन्त्रिन् ! विणिगितः, यदेवं त्रूपे तिर्हि ममातः परं जीवितन्येनालम् । राज्यं प्राप्तम् , धम्मों लव्धः संसारतारकः, शत्रवो हताः । त्वरितं काष्टसज्जतां कुरु । येनेद्दशं मां दृष्टा जनो धर्मस्योङ्घाहं विधास्यति । गुरून् गत्वा मुत्कलापय । राज्ञा विसृष्टो गतो गुरूणां पार्श्व । स्रक्रपं निवेदितम् । 10गुरुमिर्नीरमानाय्य कलापनीय ( अकालापानीय )मिर्पतम् । तेन पूर्वं देहाभ्यङ्गः कृतः पश्चात्पीतं च । नृपस्त-त्क्षणं सुवर्णवर्णो जातो वपुपि । प्रातर्गुरूणां नन्तुं गतः । ततो गुरुमिर्देशना चन्ने । पश्चादमारिविपये विशेषोन् द्यमः कृतः ॥ एवममारिविपये कुमारपालप्रवन्धः ॥

# २७. कुमारपालदेवतीर्थयात्राप्रबन्धः (B)

§८४) एकदा गुरुभिरुपदेशो दत्त:-

15 (१२२) ग्राराः सन्ति

शूराः सन्ति सहस्रशः प्रतिपदं विद्याविदोऽनेकशः सन्ति श्रीपतयो निरस्तधनदास्तेऽपि क्षितौ भूरिशः। [ज्ञात्वा-]कर्ण्य निरीक्ष्य चान्यमनुजं दुःखार्दितं यन्मन-स्ताद्रुप्यं प्रतिपद्यते सपदि ते सत्पूरुषाः पश्चषाः॥

एकदा प्रभुभिर्भरतस्य चिक्रिणः साधर्मिकवात्सल्यकथा कथिता । नृपस्तां श्रुत्वा प्रतिग्रामं प्रतिपुरं साध-20 मिंकवात्सल्यमारेभे । तदृष्ट्वा कविः श्रीपालपुत्रः सिद्धपालोऽपाठीत्-

> (१२३) क्षित्वा वारिनिधिस्तले मणिगणं रत्नोत्करं रोहणो रेण्वावृत्त्यसुवर्णमात्मिन दृढं बद्धा सुवर्णाचलः । क्ष्मामध्ये च धनं निधाय धनदो विभ्यन् परेभ्यः स्थितः किं स्यात्तैः कृपणैः समोऽयमखिलाऽर्थिभ्यः स्वमर्थे ददन् ॥

द्रम्मलक्ष १ दानम् । पं० श्रीधरेणोक्तम्-

(१२४) पूर्व वीरजिनेश्वरे भगवति प्रख्याति धर्मं ख्यं प्रज्ञावत्यभयेऽपि मन्त्रिणि न यां कर्तुं क्षमः श्रेणिकः। अक्केदोन कुमारपालन्यतिस्तां जीवरक्षां व्यधात् यस्यासाद्य वचस्सुधांद्युपरमः श्रीहेमचन्द्रो गुरुः॥

अत्रापि लक्षदानम् । अन्येद्यः कथाप्रसङ्गे प्रभवः प्राहुः-पूर्वं भरतो राजा श्रीमालपुरे श्रीशत्रुञ्जये सोपारकेऽप्टापदे च जीवित-खामिप्रतिमाश्रकार । श्रीसङ्घस्वचकोच्छलितरजःपुञ्जध्यामलितदिक्चक्रवालः सङ्घपतिर्भृत्वा ववन्दे । तदाकर्ण्य श्रीकुमारपालनृपतिः खयं कारिते देवालयेऽर्हद्विम्बमारोप्य ससैन्यः शत्रुञ्जयोज्जयन्तादियात्रायै चचाल । सङ्घेन

25

सह—उदयनसुतो वाग्भटश्रतुविंशितिमहाप्रासादकारापकः, नागराजश्रेष्टिभूः श्रीमानाभडः, पद्मापाचकवर्ती प्राग्वाटश्रीपालः, तत्तनयः सिद्धपालः कवीनां दावृणां धुर्यः, भाण्डागारिकः कप्दीं, परमारवंश्यः प्रह्वादनपुर-निवेशकारकः प्रह्वादनः, राजेन्द्रदौहित्रः प्रतापमछः, नवनवित्रश्वस्यण्यामी ठकरछाडाकः, तथा श्राविका देवी श्रीभोपलदे, नृपपुत्री लील्, राणाअंवडमाता, वसाह आभडपुत्री वाई चांपलदे—इत्यादिकोटीश्वरो लोकः। स्र्रयः—श्रीदेवाचार्याः, श्रीअभयदेवस्रिरिशण्याः श्रीजिनचन्द्रस्रयस्तेणां गुरुवान्धवाः श्रीजिनवछभ- 5 स्रयः, श्रीचैत्रगच्छीयाः श्रीधर्मस्रयः, श्रीवीराचार्याः—इत्यादिस्रिरवर्गः। श्रीदेवस्ररीणां भगिनी प्रवर्त्तनी सरस्यते, श्रीहेमचन्द्रस्ररीणां महत्तराष्टुण्पचूलाद्याः साध्व्यः। लक्षसंख्या मानवाः। एवंविधेन सह्वेन सह स्थाने स्थाने प्रभावनां कुर्वन् चैत्यपरिपार्टीं च कुर्वन् याचकेम्य इच्छानुरूपं भोजनं यच्छन् श्रीवर्द्धमानमार्गेण रैवतकाद्रौ गतः। सांकलिआलीपद्यातले श्रीसद्वः स्थितः। राज्ञोक्तम्—प्रभो । पादमवधारयत, यथोपरि गम्यते। गुरुविक्तकाद्रौ गतः। सांकलिआलीपद्यातले श्रीसद्वः स्थितः। राज्ञोक्तम्—प्रभो । पादमवधारयत, यथोपरि गम्यते। गुरुविक्तकाद्रौ गतः। सांकलिआलीपद्यात्रस्य प्रत्ये गच्छत, वयं पश्चदेष्यामः। नृपेणोक्तम्—गुरूविनोपरि कथं यामि । गुरुविक्ता । प्रम्पत्यापरि गत्यत्यया मित्रि-गाऽऽभ्रेण कारितयोत्तारितः। तदनु तलहिकायां जीर्णादुर्गे सद्वात्सल्यं सद्वपूजां च कृत्वा देवपत्तने ससद्वो नृपो गतः। तत्र श्रीचन्द्रप्रभादितीर्थान्तमस्कृत्य वलमानः श्रीजञुङ्खयमधिरूद्ववान्। चैत्यपरिपाट्यां जायमानायां भाण्डारिकः कपद्दीं प्राह—

(१२५) श्रीचौलुक्य! स दक्षिणस्तव करः पूर्व समासूत्रित-प्राणिप्राणिवघातपातकसम्बः शुद्धो जिनेन्द्रार्चनात्। वामोऽप्येष तथैव पातकसम्बः शुद्धिं कथं प्राप्तुया-व्र स्पृश्येत करेण चेद्यतिपतेः श्रीहेमचन्द्रप्रभोः॥

§८५) मेरुमहाध्वजा-महापूजा-अमारिकादिसवं प्रवित्तम् । मालोद्घट्टनसमये राज्ञि सद्वे चोपविष्टे मन्नी 20 वाग्भटदेवो द्रम्मलक्षचतुष्कमवदत् । केनापि च्छन्नेनाष्टौ लक्षाः कृताः । एवं क्रमेण वर्द्धमानेषु कश्चित्सपादकोटी-श्रकार । नरेन्द्रश्चमत्कृतोऽवादीदुत्थाप्यताम् । स उत्थितः । यावदृश्यते मिलनवसनो वणिक् । राज्ञा मन्नी उक्तः — द्रम्मसौस्थ्यं कृत्वा मालां प्रयच्छ । मन्नी तेन सह पादुकान्तिके गत्वा द्रम्मसौस्थ्यं पप्रच्छ । तेन सपादकोटि-मूल्यं माणिक्यं दिश्तिम् । मन्निणा पृष्टम्-इदं ते कृतः । तेनोक्तम् महुआवास्तव्यो मम पिता हंसो नाम सौराप्ट्रिकः प्राग्वाटः । तत्पुत्रोऽहं जगडः । माता मे धारू । मम पित्रा मरणसमयेऽहं भाषितः-चत्स ! मया प्रवहण-25 यात्राश्चिरं कृताः, फिलताश्च । मेलितं धनम् । तेन क्रीतं सपादकोटिमूल्यं रत्नमेकेकम् । एवमधुना मम श्रीयुगादि-चरणः शरणम् । अन्यनं प्रतिपन्नम् । उक्तं च-एकं श्रीनेमिने, एकं श्रीचन्द्रप्रभाय, द्रयमात्मनोऽन्तर्थनं द्ष्याः । वाह्यधनमपि तव प्रचुरमस्ति । इदानीं यात्राये मया माता सहानीताऽस्ति । कपर्हिभवने मुक्ताऽस्ति । तां जरन्तीं मातरं सर्वतीर्थाधिकतया पुराणपुरुपैनिवेदितां मालां परिधापयिष्यामि । श्रुत्वा मन्नी हृष्टः सद्धं च सम्मुखं नीत्वा महोत्सवेनानीय सद्वसमक्षं मालापरिधानं कारितम् । तन्माणिक्यं खर्णजिटितं कृत्वा कण्ठाभरणे अध्यमणिस्थाने निवेश्य श्रीयुगादिदेवाय दत्तम् । देवं मुत्कलाप्य खयमारात्रिकमाधाय सङ्घः समुत्तीर्य क्रमेण चिलतः । प्राप्तः श्रीपत्तने । प्रवर्त्तितं सङ्घवात्सल्यम् । प्रतिलाभिताश्च [साधवः] । अमारिस्तु शाश्चतैव ॥

।। इति श्रीक्रमारपालदेवतीर्थयात्राप्रवन्धः ॥

# २८. कुमारपालपूर्वभवप्रवन्धः (B)

§८६) एकदा श्रीकुमारपालेन श्रीहेमसूरयः पूर्वभवस्यरूपं पृष्टाः । ततः सूरयः सिद्धपुरे गताः । श्राचीमाधवाग्रे इमज्ञानभूमौ चतुरः श्रावकान् कृतोपवासान् चतुर्दिक्षु तपोधनांश्रत्वारो विदिक्षु स्थाप्य स्वयं त्रिभ्रवनस्वामिनीं विद्यां स्पृतवन्तः । देव्याह-सारणकारणं वदत । तैस्तु नृपभवः पृष्टः । देव्याह-मेटपाटदेशे चित्रक्टप्रत्यासन्ने 5 ऊपरमालपर्वते परमारवंशीयो जैत्रः पछीपतिरासीत् । सोऽन्यटा धाराया गगनध्लेनीयकस्य दशसहस्रवलीवईिमतं सार्थं जगृहे। नायको नंष्ट्रा मालवेशमाह। राज्ञोक्तम्-मया तस्य किमपि कर्त्तुं न शक्यते। तेनोक्तम्-मया शक्यते। कटकमादायाज्ञातवृत्त्या पह्यां गतः । जैत्रो नष्टः । तेन कीटमारि कृत्वा जयतापत्याः सगर्भाया उद्रं विदार्य वालं भृमावास्फोट्य वलित्वा च तं नृपं प्रति खदृत्तमुक्तम् । नृपेणादृष्टच्योऽयमिति तिरस्कृतो जनैनिन्द्यमानस्ताप-साश्रमे गत्वा शुद्धिकृते तपस्वी जातः । अथ जैत्रः स्थानअंशाचोरवृत्त्या जीवनेकसिन् सार्थे मिलितः । सार्थे 10 स्थिते श्राद्धा देवपूजां विधाय सरसः पालौ व्रजन्तो वीक्ष्य तैः सार्द्धं गतः। ते तपोधनान् नमस्कृत्य धर्मोपदेशं श्चत्वा क्षमाश्रमणपूर्व तपोधनानादाय गताः । स तथैव स्थितस्तपोधनाः समायाताः । स न उत्तिष्टति । मयि बुभुक्षिते कथं भोक्ष्यन्ति मुनयः। श्राद्धानाहृय भोजितः। तटनु गुरुभिरुक्तम् –त्वं चौर्यस्यादत्तस्य नियमं गृहाण। तेनोक्तम्-यद्यदरपूरणं भवति तदा नाहं करोमि । तैः श्राद्धपार्श्वाच्छम्वलं दापितम् । स क्रमेण सार्थाचलितो गुरुभिनियमं सारितः । उरंगलपत्तने गतः । तत्र ओंढरनायकाट्टे उपविष्टः । तेनागतेन पृष्टम्-क यास्यसि ?। 15 तेनोक्तम्-यत्रोदरपूर्त्तिर्भविप्यति । नायकेन स्थापितः । शुद्धवृत्त्या सश्चरन् विश्वासपात्रं जातः । एकदा चतुप्पदे विसाधनहेतौ प्रहितः । इतो हट्टान् दीयमानान् दृष्टा पृष्टम् । तैरुक्तम्-सूर्यः समायाताः । सम्मुखैर्गम्यते । तेन चिन्तितम्-अहमपि यामि । यदि ते मे गुरवो भवन्ति । इति मत्वा स्रीनुपलक्ष्य नमस्कृतवान् । गुरुभिः कुशलं पृष्टम् । सं क्रमेण विसाधनमादाय गतः । नायकेन पृष्टम् । तेन इत्तमुक्तम् । नायकः सुभद्रकत्वात्तत्र तेन सह गतः। "न कयं दीणुद्धरणं" इत्यादिव्याख्यानान्ते सुबुद्धो धर्ममङ्गीकृतवान्। गुरुनाह-दक्षिणां याचत । 20 तैरुक्तम्-अत्र जिनालयो नास्ति तं कारय । तथाकृते प्रासादप्रतिष्ठा जाता । एकदा पर्वदिने नायको वस्त्राणि निर्मलानि परिधाय जैत्रेण सह प्रासादं गतः। तेन पूजा कृता। जैत्रायोक्तम्-त्वमपि पूजां कुरु। तेन किमपि द्रव्यमासीचेन पुष्पाण्यादाय पूजा कृता । पौपधागारे नायकेनोपवासः कृतो जैत्रेणापि । पश्चाद् गृहे गतो घौतवस्ताणि मुक्तानि । जैत्रो भोजनायोपविष्टः । परिवेप्य यावत् स्थितस्तावत्पारणार्थी मुनिराययौ । कालेनान-शनमादाय खर्ग्यभृत् । जैत्रोऽप्यनशनमादाय त्रिभ्रवनपालदेवसुतो जज्ञे । नायकजीवस्तु जयसिंघदेवो जातः । 25 पूर्वभवपातकादनपत्यो जातः । ततो गुरुमिर्नृपाय निवेदितम् । नृपो हृष्टः ॥ इति कुमारपालदेवपूर्वभवप्रवन्धः ॥

## २९. द्वात्रिंशद्विहारप्रतिष्टाप्रवन्धः ( Br )

\$८७) एकदा श्रीपत्तने द्वातिंशदिहाराणां प्रतिष्ठां महदुत्सवेन प्रारव्धां श्रुत्वा वटपद्रपुरिनवासी वसाह कान्हाकः स्वयं कारितप्रामादिविम्बमादाय श्रीपत्तने प्रतिष्ठार्थमाययो । हेमाचार्याः प्रतिष्ठार्थेऽभ्यधिताः । तैर्मानितम् । इत-स्तिस् दिने जनसम्मदों जातः । रात्रौ घटी मण्डिता । इतो वसाहस्य भोगाद्यपस्कारो विस्मृतः । तेन तमानीतं ३० गते लयघटी असमये वादिता । स आगतः । मध्ये प्रवेशं अलव्ध्वा लयघटी श्रुत्वा विपण्णः । प्रतिष्ठापश्राज्ञनो विरलो जातः । कान्हाकोऽप्यन्तः प्रविव्य गुरूणां चरणयोर्लगित्वा वाढं रुरोद् । मदीयं विम्बं प्रभो ! स्थितम् । गुरुभिरूर्द्वमवलोकितम् । लयं तदा वहमानं विलोक्योक्तम्—भो ! त्वं पुण्यवान् , लयमधुनास्ति, परिच्छेदं कुरु विम्बप्रतिष्ठायाम् । स न मन्यते । गुरुभिः प्रतिष्ठां विधायोक्तम्—यदि न मन्यसे तथा देवं पृच्छ-एतत्तथ्यं न

वा । विम्बेनोक्तम्—तथ्यं भो ! तव विम्बं वर्षशतत्रयायुः । एतानि वर्षत्रयायूंपि भविष्यन्ति । इतः कश्चित् व्यवहारी स्तम्भतीर्थं वाणिज्याय गतः । तत्र तेन श्रीदेवाचार्या नमस्कृताः । पृष्टम्—िकमद्य कल्ये नृपः पुण्यकम्मं
तनोति ? । तेनोक्तम्—द्वात्रिंशदिहाराणां प्रतिष्ठा जाता । तस्य उत्सवस्य किं वर्ण्यते । लग्नं वेत्सि ? । अग्रकमनुमानम् । इदं लग्नं हेमाचार्येर्निरूपितं न वा ? । यदि निरूपितं तदा महत् श्रुण्णं जातम् । स पुनः पत्तनमाययो ।
हेमाचार्येः पृष्टम्—श्रीदेवस्रयो नमस्कृताः ? । स्रूपमुक्तम् । त्वया कारणं किमपि न पृष्टम् ? । मया ज्ञातं यदुन्नितिमसहमानाः कथयन्ति । इतः श्रीदेवाचार्याः पत्तनमागताः । श्रीहेमाचार्यान्त्रमस्करणायाऽऽगच्छतो विलोक्योकम्—तपोधनाः ! नृपगुरूणामर्थे उपवेशनमानयत । श्रीहेमाचार्या विस्तिताः । यावद्वन्दन्ते तावदुक्तम्—हे
नृपगुरवः ! इहास्यताम् । हेमाचार्येरुक्तम्—प्रभो ! ममोपित कथमप्रसादः ? । प्रभुभिरहं दर्शनिवरुद्धे पिथ सश्चरन्
दृष्टः श्रुतो वा ? । कथयत—प्रतिष्ठालग्नं भवद्भिनिरूपितं न वा ? । निरूपितम् । तत्र क्रूरकर्त्तरीयोगोऽिक्त । एतस्त्रग्नं
पूर्वकृतानामिप प्रासादानामनर्थहेतुः । भगवन् ! किं क्रियते ? । गुरुमिरुक्तम्—स्तोकदोपं वहुगुणं कार्यं कार्यं विचक्षणौरिति विचिन्त्य यदमी प्रासादा मूलतोऽप्यपाकृत्य नृत्तनास्तदा सर्वेऽपि प्रासादाः स्थिराः स्युः । प्रभो !
एतन्न युज्यते । तर्हि भवितच्यतैव वलवती भवतां कोऽपराधः ॥ इति द्वात्रिंशदिहारप्रतिष्ठाप्रवन्धः ॥

### (G) सङ्गहे कुमारपालसम्बन्धिवृत्तम्।

§८८) श्रीकुमारपालः भावस्थितौ भ्रमन् श्रीसिद्धपुरे गतः। तत्र शकुनान्वेपणे तेन कोऽपि मारवोऽस्यर्थितः— किं मे भिवता । अत्रार्थे गतौ विहः। ततो देव्याह्वाने कृते देवी श्रीम्रिनिस्त्रतचैत्ये आमलसारके खरद्वयं कृत्वा, 15 ततः कलशे त्रयं, ततोऽपि दण्डे खरचतुष्टयं च विधाय स्थिता। ततः स शाकुनिकः प्राह—तव जिनभक्तस्य सतो राज्यप्राप्त्यादि अधिकाधिकं पदं भिवतिति।।

§८९) अन्यदा श्रीकुमारपालस्य कस्यापि कौटुम्बिकस्य गृहे हालिकत्वेन वर्त्तमानस्य सकण्यकणांवाभारमुद्ध-हतः शिरस उपरि दुर्गयोपविषय स्वरोऽकारि । ततः शाकुनिकः पृष्टः । तेनोक्तम्-तव राज्यं भविष्यति । परं तव सन्ततिर्न भविता । यतो युगन्धरीधान्यं सर्वधान्योत्कृष्टम्, तेन राज्यम् । यतः प्रभोहेंतोर्भारकः, तेन न 20 सन्ततिस्तव ॥

§९०) तपोधनवृत्त्या वर्तमानस्य श्रीकुमारपालस्य राज्यावसरे श्रीप[त्तनो]परि गच्छतः पथि [दुर्गा] पूर्वं वव्वूल-वृक्षे निविक्य स्वरश्रके तद् तु राफमध्यात्रिःसृतफणिः फणोपरि . . . . सार्थे वहमानः मारुयकः पृष्टः । तेनोक्तम्-दिनत्रयेण तव राज्यं भविष्यति । पर प्रहरत्रयेण विद्यं विद्यते । तद् तु सार्थे तृतीये यामे मेघवृष्टौ . .. मध्यान्निःसृते कुमारपाले द्वादश्यजनोपरि विद्युत्पातः समजनि । ततस्तृतीये दिने राज्यं जातम् ॥

\$९१) अन्यदा श्रीजयसिंहदेवो दिवं गतः । तदनु अष्टादशदिनानि यावत्पादुकया राज्यं कृतम्। ततः श्रीहेमस्वितिथितदिनोपिर कुमारपालः समागच्छन् निश्चि कडीग्रामपाद्रशासादे सुप्तः । तत्रारक्षकः परिश्रमन् आगतः ।
चौरच्छलेन कुट्टियत्वा प्रावरणकम्वलादि गृहीत्वा स सुक्तः । प्रातः ससुत्थाय पत्तने नङ्गलाकान्हडदेवस्य निजभावुकस्य गृहं गतः । ततो भिगन्या दुक्लानि दन्त्वा राजभवनं प्रेपितः । तत्राग्रे त्रयो राजप्रतिपन्नपुत्रा राज्यं
दन्त्वोत्थापिताः । कुलक्षणैरेभिः । तत एकेनोक्तम्—अहं सर्वं मारियेप्यामि । द्वितीयेनोक्तम्—यत् यृयं भिणप्यथ ३०
तदहं करिप्यामि । तृतीयो दुक्लाञ्चले रुलमानैरुपविष्टः । अत्रान्तरे कुमारपालः समागतः । कान्हडेनोक्तम्—भव्यं
कृतं यद्धुना समागतः । राज्ये भवानेव । इत्यं वारितेनापि कृष्णदेवेन राज्यं दत्तम् । ततश्चतुर्दशराज्यस्थानमहाधर, ४ राउल, ७२ मंडलीक, ८४ राणा, ३६० सामन्तपरिवारः प्राकारविहिन्गित्य स्थितः । ततो नित्यं
कथापयन्ति कृष्णदेवस्य ते प्रधानाः—त्वया किं कृतं यदस्य राज्यं दत्तम् १ । तेन कथितमहं न मारियिप्यामि,

यूयं मारयथ । मया राजा समग्रपरिवारो राजपाटिकोपायेन वाह्ये निःकासितोऽस्ति । ततो राजा दृष्टिकलया विनष्टं वीक्ष्य पश्चाद्वलितः । प्राकारासन्नं कान्हडदेवं विद्यत्रयित्वा ततो निश्चि सप्तशतमितगढसंखराजपुत्रहस्ते दीपिका अर्पयित्वा राजगोधर्दयाकं सुप्तं विधृत्य एकरात्रिमध्ये समग्रमपि राजचकं वशीकृत्य राज्ये निविष्टः ॥

- § ९२) श्रीकुमारपालेन राज्ये प्राप्ते तत्क्षणं कडीतलारक्षस्थाकारणे सुखासनेन समं लेखः प्रहितः। स च विस5 यापन्नमनाः समागतो राज्ञा सन्मानितः। ततो विशेपविस्तयोऽजिन । अत्रान्तरे युगपत् स्नानद्रोणी... .. तेन
  पृष्टिर्दिशिता...... .सकशाप्रहारां वीक्ष्य विपण्णेन चिन्तितं यदसौ मां मारियेष्यित विषं दत्त्वा। ततो
  भोजनावसरे राज्ञा बहुमानेन निजरसवतीं भोजियत्वा राणकपदं दत्तम्। इत्थं विपि(प)ण्णः क्षीणतेजा जातः।
  राजा तु पुनः पुनः चरान् परिष्टच्छिति। स चाद्यापि जीविति। स इत्थं चतुःपथानितिक्रम्य प्रतोलीद्वारे गतो
  मृतः। राज्ञोक्तम्-[आ! वाढं] ढाढिसिकः। सर्वैः पृष्टं-राजन्। किमेतद्वयं न विद्यः। अतो राज्ञापि सर्वो वृत्तान्तो
  10 निगदितः। अतो मया मारणार्थमस्य प्रौढिर्दत्ता। यथा मम महत्त्वं स्थात्।।
  - §९३) एकदा कुमारपालदेवः सप्तदिनानि यावत् वुश्वक्षितः कस्यापि गोधूमक्षेत्रे कलिङ्गानि गृहीत्वा अरघट्ट-घटिकया वाफयित्वा रात्रौ यावद्भक्षितुं लग्नः, तावद् हालिको दण्डग्रुद्यम्य धावितः । परं क्षेत्रपतिना रक्षितः । राज्ये प्राप्ते कालिङ्गीयको नाम्ना ग्रामो दत्त आघाटे तसौ ॥
- §९४) अन्यदा श्रीक्रुमारपालो दिनत्रयं क्षुधितः परिश्रमन् कस्यापि व्यवहारिणो गृहे प्रविश्य निविष्टः । 15 गृहाधिपतेर्लेखकं विद्धतो मध्यरात्रिरजनि । ततस्तेन चिन्तितं—यद्यसौ न भ्रक्तोऽस्ति, तदा भोजयिष्यामि । ततः पृष्टे स वल्लभकलत्रगृहे प्रेपितः । तया तसौ भोजनं न दत्तम् । द्वितीयया हर्पितया दत्तम् । प्राप्ते राज्ये राज्ञः स्थालं गृहीत्वा चौरैस्तस्य श्रेष्टिनो हट्टे व्ययितम् । ततो राज्ञा आकारितो व्यवहारी । उपलक्षितः । राज्ञोक्तम्—तव कलत्रद्वयमास्ते । तेनोक्तम्—एवमेव । राज्ञोक्तम्—आकारय तत् द्वितयम् । यथा तव सक्कटुम्बस्य निग्रहं करोमि । कुटुम्बे समेते पूर्वोपकारीति भणित्वा राज्ञा तस्य प्रसादो दत्तः ॥
- 20 ६९५) पुरा श्रीक्रमारपालेन क्षयाहे पिण्डदानसमये उधियमाणे द्वारमट्टेन मयणसाहारेण पितामहिषण्डे श्रोक्त-मिति—राजन्! राजिपतामहं मिल्लिकार्जनं पितृणां मेलय तदनु पिण्डं उद्धर। इति श्रुत्वा राज्ञा पिण्डः पथानमुक्तः। राज्ञा वीटके दीयमाने सकलेऽिप राजमण्डलेऽधो विलोकयित वाहडवारितेनािप आम्बडेन वीटकं जगृहे। राज्ञा कटकं राजिगिरं च समर्प्य श्रेपितः। संग्रहारे सकलमि वलं भग्रम्। तत आम्बडः कृष्णगुरूदरोदरान्तः कृष्ण-वासाः कस्तूरिकानुलेपनः पत्रपुटभोजी कस्यापि निश्चि दिने निजवदनं न दर्शयति। राज्ञा तदिज्ञाय स्वयमागत्य 25 सन्मानं दन्वेति श्रोक्तम्—मम मिल्लिकार्जनविग्रहे त्वमेव सेनापितः। पुनिर्द्वितीये वर्षेऽश्वसहस्र ४४, पत्तिलक्ष ३ मितं कटकं दन्तम्। तेन मिल्लिकार्जनं विग्रच्य नान्यस्य मे प्रहार इति प्रतिज्ञातम्। सत्वरं गत्वावेष्टितः। युद्धे जायमाने निजो चरणौ परदन्तिदन्ते दन्त्वा तत्राधिरुद्य कौङ्कणस्वामी व्यापादितः। कौङ्कणं गृहीतम्। मृटक १८ मौक्तिक। संयोगसिद्धि सिप्रा। सहस्रकिरण तार्डक २। अग्निपखान्त पछेवडउ। गृङ्गारकोडी साडी। सेडउ पट्ट-हस्ती। अष्टोत्तरसहस्रमौक्तिकहारः त्रिसरकः। चतुश्रत्वारिश्चदङ्गलप्रमाणं मरकतिलङ्गं नीलकण्ठस्य। एतदानीय ३० राज्ञः पादौ शिरसा सह पूजितौ। अत्रान्तरे द्वारमहेनोक्तम्—

"कीडी रक्ख करंतु चडिउ रणि मइगल मारइ०॥"

- १९६) श्रीआम्बडोपि रणांगणपतितो जगादिति—देवबुद्ध्या जिनेन्द्र एवास्ति । गुरुः श्रीहेमसूरिरेव । खामी श्रीक्रमारपाल एव । ततः केनापि कविना इति जगाद—"वरं भट्टैभीव्यं०॥"
- §९७) अन्यदा श्रीकुमारपालेन पृथिवीमनृणां कर्त्तुं गुरवः सुवर्णसिद्धिं पृष्टाः। गुरुभिरुक्तम्─मम गुरवो 35 जानते, नाहमिति प्रवन्धो ज्ञेयः॥

- §९८) एकदा श्रीकुमारपालेनात्मनः श्रीजयसिंहस्यान्तरं पृष्टम् । सम्यैरुक्तम्-श्रीसिद्धराजस्याष्टीनवित गुणाः, दोपद्धयं देहे । भवति अप्टनवित दोपाः, गुणद्वयम् । भवान् विक्रमी, कृतज्ञश्च । श्रीसिद्धराजस्तु मत्सरी, दीर्घरोपी च ॥
- §९९) श्रीसङ्घयात्रायां जायमानायां रैवतिगरौ छत्रशिलाकम्पे जायमाने राज्ञा पृष्टैर्गुरुभिरूचे-द्वात्रिंश-छक्षणोपेतं पुरुपद्वयं यदि शिलाधो यास्यति तदा शिला पतिष्यति । अतो नव्यपद्यया देवनमस्करणं विधास्यामः । 5 इत्युक्ते आम्त्राकेन नव्या पद्या कारिता ॥
- § १००) अथ महापूजायां महाभोगे विधीयमाने धृपधूमान्तरिते गर्भगृहान्तरे प्रभ्रमिः श्रीसोमेश्वरः प्रत्यक्षीकृतः । देवादेशेन ततः प्रभृति मज्जाजैनः कुमारपालोऽभृत् ॥
- §१०१) अथ श्रीदेवेन्द्रस्रिभिः श्रीसेरीसके तीर्थे निर्मितं कान्तीत आकृष्टिविद्यया महाविम्वानि समानी-तानि । मनसीति चिन्ता जाता-श्रीपत्तनं सेरीसकं च एकमेव विधास्यामि । अत्रान्तरे गाजणपतिनृपतेरुपरि 10 कटकं विधाय श्रीकुमारपालदेवः श्रीप्रभुभिः सह तत्रागतः । श्रीदेवपादान्तमस्कृत्य श्रीदेवचन्द्रस्रयो नमस्कृताः । श्रीस्रयः कथितवन्तः—राजन्! वर्षासु कथं कटकवन्धः । राज्ञोक्तम्—साम्प्रतं छलं विना गाजणपतिर्न विनश्यति । स्रिरिभिरक्तम्—कथं भवद्वरूणां एतावत्यि शक्तिनीस्ति । राजा मौनेन स्थितः । ततस्तैरुक्तम्—अत्राद्य कटकं स्थापय । अहं गाजणपतिमानेष्यामि । निश्च स्रिरिभराकृष्टिविद्यया देवतावसरं कुर्वद्विगीजणपतिरानीतः । परस्परं मैत्री जाता । अक्षरैः पाङ्गलां (१) पत्राणि जातानि ।।
- § १०२) श्रीहेमाचार्येरवसानसमये सगद्भदं राजानं समीक्ष्योक्तम्-मम तव च पण्मासान्तरमेवास्ति । ततः प्रभोरवसानानन्तरं रामचन्द्रेण श्रीसङ्घस्य पुरः पठितमिति—"महि वीढह सचराचरह०॥"
- § १०३) अथ पण्मासान्तरे श्रीक्वमारपालेन भूमौ म्रुक्तेन श्रीवीतरागविम्बदर्शने उक्तमिति—"सावय-घरंमि०॥" अत्रान्तरे मिललकार्जनमांडागारनीतसंयोगसिद्धिसिप्रा जलपानार्थं याचिता। अजयपालदेवोक्तैश्रार-क्षकैर्नार्पिता। तदा चारणेनोक्तम्—"क्रयरड क्रमरविहार०॥"

#### ३०. अजयपालप्रबन्धः (P)

\$१०४) अथाजयपालेन प्रासादेषु पाल्यमानेषु, यमकरणं तारणदुर्गोपरि सम्ग्रं प्रातः प्रयास्यतीति श्रुत्वा वसाह-आमडमुख्यः समग्रोऽपि सङ्घः पर्यालोचितवान्—विलोकयत श्रीकुमारपालदेवेन प्रासादाः कारिताः, अनेन दुरात्मना पातिताः। कोऽपि इदं न वेत्स्यति यन्नृपः श्रावकोऽभून वा। तारणदुर्गप्रासादो रिक्षतुं शक्यते तदा भव्यम्। सीलणाग कृतिगिया विनाऽन्योपायो नास्ति। तस्य गृहे चलत। ते तत्र गताः। सङ्घस्तेनाभ्युत्थितः। 25 करौ संयोज्य उक्तम्—मिय विपये महान् प्रसादः। किं कार्यम् । भोस्त्वं वेत्सि पूर्वनृपेण प्रासादाः कारिता अनेन पातिताः। एकस्तारणदुर्गस्यावशेपोऽस्ति, सोऽपि प्रातः पतिष्यति। यदि त्वया रक्ष्यते। अन्यः कोऽप्युपायो नास्ति। तेनोक्तम्—एप भवतां प्रमादः। पूर्वं ज्ञापितोऽभूवं तदैकोऽपि नापतिष्यत्। यञ्चातं तञ्जातम्। त्वयाऽमुं रक्षता सर्वेऽपि रिक्षताः। सङ्घः सत्कृत्य विसृष्टः। स नृपसमीपं गतः। देव ! मुत्कलाप्य यामि। भोः क यासि !। देव वयमुत्पन्नभक्षकाः। सर्वं भक्षितम्। कापि रायने गत्वा त्वनामा द्रविणमादाय पुनरेष्यामः। नृपेणोक्तम्—यदि 30 पत्तनं विहाय यूयमन्यत्र यात तदाऽहं लज्जे। अवसरं दास्यामि। देव ! अवसरो भवति वा यामि ! तिर्हं सज्जतां कृत्वा सन्ध्योपर्यहि। नृपेण सर्वः कोऽप्याहृतः। प्रारब्धं प्रेक्षणम्। इतः सीलणेन इष्टिकाः समानीय पातिताः मृत्तिकारासभानि रङ्गान्तः समाजग्रः। पानीयं च। किटकस्त्वाकारितः। प्रासादं क्रुरु। तेन कृतः। मध्ये

एकस्य देवस्य स्थानं कुरु | तेन कृतम् । ध्वजाऽऽरोपं कृत्वोक्तम्—देव ! गजान्ता लक्ष्मीः, ध्वजान्तो धर्मः । अथाहमम्रं निर्माय कृतकृत्यो जातः । शयनं विधासे इति शुकटीं (मुखे पटीं ?) कृत्वा सुप्तः । इतः पुत्रेणागत्य देवकुलिका
पातिता । सीलणः पटीं त्यक्त्वोत्थितः सन् प्राह—रे ! केनेदं पातितम् । भवतो च्येष्ठपुत्रेण । सीलणेन स चपेटया
हतः । रे ! त्वमस्यापि सदशो नः एतस्यापि नृपतेहींनः । अनेन नृपति[ना पित]रि सृते तस्य कीर्त्तनानि पातितानि,
त्वया तु मम जीवतोऽपि पातितम् । मम सृत्युरपि न प्रेक्षितः । इति श्रुत्वा नृपस्य नेत्रयोनीरं पपात । सीलण !
किं कथयसि ? । देव ! विसृश तथ्यमिदमतथ्यं वा । गृहस्थः कीर्त्तनं कारयति यावन्मम कोऽपि भविष्यति तावदस्य सारा भविष्यति । ये पतितास्ते पतिताः, शेपाः सन्तु । एक एवावशेपोऽस्ति यः स तव नाम्ना । यमकरणं
च्यावर्त्यताम् । इत्थं कृते प्रासादाश्चत्वार उद्गरिताः ।। इति तारणगढप्रासादरक्षणप्रवन्धः ।।

§ १०५) अथ राज्यात्तृतीये वर्षे पर्यूपणापर्वणि थारापद्रीये प्रासादे श्रावका मिलिताः । आभडवसाहेनोक्तम्-10 समयं विलोकयत ! । यत्र तपोधनानां सहस्रा आसन् तत्राद्य स कोऽपि न दृज्यते यस्य मुखात्प्रत्याख्यान्मपि क्रियते । कापि केन • • • [पत्त]नमध्ये श्रुतो वा दृष्टो वा । एकेन कर्णे प्रविक्योक्तम्-यद्राजपुत्रवाटके धरणिगः श्रेष्ठ्यस्ति । तेन जङ्घावलपरिक्षीणाः स्वगुरवः स्थापिताः सन्ति च्छन्नम् । तद्नु वसाहस्तस्य गृहे गतः । तेनाभ्युत्थितः, पादमवधार्यताम् । अद्य सांवत्सरिकपर्वणि तपोधनः ...क तपोधनाः सन्ति ? । तेन भृमिगृहे नीत्वा गुरवो दर्शिताः । वसाहस्तु चरणयोनिंपत्य रोदितुं प्रवृत्तः-भगवन्! स कोऽपि नास्ति यो ..... दुरात्मानं 15 नृपं शिक्षयति । गुरुभिरुक्तम्-शक्तिरस्ति परं सान्निध्यकर्त्ता कोऽपि विलोक्यते । वसाहस्तु तस्यैव श्रेष्टिनः शिक्षां दत्त्वा ययौ । गुरवो जप्तुं प्रवृत्ताः । इतस्तृतीयदिने . . . . र्जाता । यतो मदीयौ धांगा-यइजलियाख्यौ पदाती स्तः । तयोर्माता सुहागदेवी । सा स्वैरिण्यस्ति । सा नृपेणानीयान्धकारे स्थापिताऽस्ति । वइजलिकः पीत्वा समायातः । नृपेण हास्ये प्रारव्धे उक्तम्-रे ! याचस्व स्वैरम् । तेनोक्तम्-देव ! अधुनाऽवसर-योग्यं दीयताम् । नृपेणोक्तम्-उपवरिकायां व्रज । परं वदनं नावलोकनीयम् । स तत्र गतः । इतः पृष्ठे दीपकरः 20 समाययौ । तेनाम्या दृष्टा, सवित्र्या पुत्रो दृष्टः । परस्परं लिजतौ । वहजलेन धांगाऽग्रे उक्तम्-नृपेणैवंविधं हास्यमकारि । तदहं मरिष्ये । तेन साक्षेपमुक्तम्-मारयिष्ये न वदसि, मरिष्ये वदसि । अम्रुं मारयिष्यायः । इति निश्चित्य स्थितौ । नृपस्तु राजपाट्यां निर्ययौ । वलमानः सन्ध्यायां सुखासनासीनोऽन्धकारे प्रतोल्यां प्रविशन्, वइजलेन कपाटपार्थान्निर्गत्य धांगाकेन सह स्थितेनोभाभ्यां नृपो हतः। कलकले जाते वइजलो नष्टः, धांगाको हतः । राजा तु तत्रैव पपात । जनो दिशो दिशं गतः । इतो लब्धसंज्ञस्तृपितो राजा रिखन् प्रतोलीप्रत्यासन्ने 25 तन्तुवायगृहे प्रविष्टः । गर्त्तायां मुखे वाहिते, तन्तुवायेन लक्कटः क्षिप्तः, खानं मत्वा । तेन दीर्णिशिरा पपाठ-

> (१२६) धांगा दोसु न वइजला न वि सामंतह भेउ। जं मुणिवर संताविया तह कम्मह फलु एहु॥

इति वदन् पीडया मृत्वा श्वभ्रं ययौ ॥ इत्यजयपालप्रवन्धः ॥

## (G.) सङ्ग्रहगतं अजयपालवृत्तम् ।

<sup>30 §</sup>१०६) श्रीअजयपालेन श्रीकपर्दिमन्त्री अमात्यताहेतोरुपरुद्धः । मन्त्रिणोक्तम्-मनसा समालोच्य देवादेशं विधास्यामि । इति भणित्वा गृहं प्रति गच्छत ईशानदिशि वृपभस्वरपश्चकं वामभागेऽजनि । तन्मारुयकस्य मन्त्रिणा कथितम् । तेनोक्तम्-न भव्यम् । यदयं वृपः शिववाहनम् । अतः परं शिवशासनं विजयि भविता । ततश्च न गृहीतं अमात्यत्वम् । राज्ञा धृतः । तत्रस्थरामचन्द्रेणोक्तम्-"जो करिवराण कुम्भे०॥"

§१०७) श्रीहेमस्रिरिश्वा रामचन्द्र-वालचन्द्रो । गुरुभिः सुशिष्यं भिणत्वा रामचन्द्रस्य विशेषविद्याः दत्ताः । मानं च दत्तम् । तत्कोपेन वालचन्द्रो निःसृतः । तस्याजयपालेन सह मित्रत्वं जातम् । राज्ये प्राप्तेऽजयपालेन रामचन्द्रस्थोक्तम्-श्रीहेमचन्द्रस्रीणां सकला विद्या मम मित्राय वालचन्द्राय देहि । तेनोक्तम्-गुरूणां विद्याः सुपात्राय न दीयन्ते । राज्ञोक्तम्-तिर्हे अग्रि . . . . . . . तत्र जिह्वां खण्डियत्वा उपविश्वता तेन दो घकपश्च श्व ती कृता ॥

# ३१. धर्मस्थेर्ये सज्जनदण्डपतिप्रवन्धः (B)

### ३२. मन्त्रियशोवीरप्रवन्धः (P)

§१०९) श्रीजावालिपुरे श्रीसमरसिंहनृपाङ्गजः श्रीउदयसिंहत्तस्य मन्नी दुसाजस्तत्पुत्रो यशोवीरत्तस्य भार्या सुहागदेवी, सुतः कर्म्मसिंहः। एकदा सण्डेरगच्छोद्भवैः श्रीईश्वरस्वरिभिरुक्तम्—हे मन्निन्! तव पुरे धारागिरिवा-टिकाऽत्ति। तत्र अद्यदिनात् पोडशमे दिने तव वाटिकामध्ये स्थितस्य द्विप्रहरवेलायां यो द्विजः समस्येति, 25 त्वया तस्मिन् दृष्टमात्रे 'पादमवधार्यताम्, अधुना प्राप्तकालं श्रीतोदनं क्रियताम्'। तत्र क्रक्तरम्वो दृशा कृतः, शाके लिम्बुकं च भोजनीयम्। तद्गु द्रम्मसहस् (२०००) वासणे प्रक्षिप्य एका त्रिपट्टदुक्ला महिदेया। भव्यरीत्या चिन्तनीयम्। मन्नी तां सामग्रीं कृत्वा वाटिकायां गतस्तत्र क्रीडितुं प्रवृत्तः। इतो नागडनामा भट्टपुत्रस्तिदिन-लद्धनावसाने—अद्य यशोवीरं वन्दी करिष्ये वा मे चिन्तितं भोजनं प्रयच्छिति—इति विचिन्त्य मन्निणं वाटिकायां मत्वा विवेश । मन्त्रिणा दृष्टमात्र एव उक्तः—सत्वरमेत्य भुज्यताम्। भोजने दिशिते सुस्थीभूतः। मुखं प्रक्षाच्य 30 भोक्तमुपविष्टः।अनन्तरं मन्त्रिणा वस्नाणि द्रम्माश्र दर्शिताः।तेनोक्तम्—मन्तिन्! ममाभिप्रायः त्वया कथं ज्ञातः?। अद्य मे मनसि इत्यासीत्—यदेवं ददाति वा मारयामि । मन्त्रिणोक्तम्—किमत्र ज्ञानम्?। नागडेनोक्तम्—मन्तिन्! मया तवोपकारः कथं कर्तुं शक्यः। परं तथापि मे दैवः किमपि ददाति, त्वयाऽऽत्मानं ज्ञाप्यम्। एवमाख्याय पु० प्र० प्र० प

गतः। ऋमेण नागडस्य श्रीपत्तने श्रीकरणं जातं राज्ञः श्रीवीसलदेवस्य। पश्चात् राउल-उदयसिंहराजादेशे समायाते मूं(वी?) सलदेवस्य किंकिकमप्पय। नागडाग्रे त्रा(झ?) गढं च कथयति। राज्ञा रुप्टेन ससैन्यो मन्त्री नागडः प्रहितः। सुन्दरसरोपकण्ठे कटकं स्थितम्। विग्रहः प्रारव्धः। टङ्कशाला पतितुमारव्धा। पण्मासान्ते दण्डेन भव्यं विधाय म.....स्थाने गतः। उदयसिंहस्तु तथैव जल्पति। नागडो नृपाग्रे प्रतिज्ञामाधाय जावालिपुरग्रहणे प्रौढकटकेन विश्वतः। ऋमेण स्वर्णगिरि[दुर्ग] पृष्टौ वाघरा.....कटकमावासितम्। राउलेनोपरि स्थितेन सर्व दृष्याऽवलोक्य, यशोवीरं प्रत्युक्तम्—मन्त्रिन् ! सर्वस्वमपि दन्त्वा नागडं पश्चा.....वर्त्तय। जीवतां सर्व भविष्यति। मन्त्री मध्या- ह्ववेलायां भव्यार्थे चिलतः। इतः प्रतोल्यग्रे खेजडीतरोस्तले गोगामठे एकश्चारणश्चिटतोऽस्ति तेन......मन्त्रणं प्रति.....

(१२७) [दूसा] जिंग (१) वीर जल आव्यां दल वाघराइं। मोटी ह्ंती हीर देसह वासेवा तणी।।

मित्रणा चिन्तितम्—वलमानोऽस्य कर्णावपाकरिष्ये...., गतः। राणकः प्रतीहारेण विज्ञप्तः—देव! मारुकस्य प्रधानः समागतोऽस्ति। मध्ये निवेशयत। ततः प्रणम्य मन्नी आसीनः। राणकेनोक्तम्—भो मन्त्रिन्! तव ठकुरः एतावन्ति दिनानि विरूपवक्ता आसीत्। अधुना मय्यागते किं करोति १। देव! प्राघृर्णकार्थे सज्जीभ्य स्थितो-ऽस्ति। सत्वरमागच्छत। मन्त्रिन्! अहं नागडः। यदि दुर्गं पृथग् पृथग् भइक्त्वा न क्षमामि। मन्त्रिणोक्तम्—सत्वरमागन्तव्यम्। इत्युक्त्वा मन्त्री निःसृत्य गतः। राणकेनोक्तम्—रे! क एप मन्त्री १। देव! यशोवीरः। तिहं सत्वर
15 माकारयत। मन्त्री आकारितः। राणकेनोक्तम्—मन्त्रिन्! माम्रुपलक्षयिरिः। देव! त्वां को न वेति १। राणक-स्त्वाह—यस्त्वया अमुकवर्षे वाटिकान्तः क्रकरम्वं भोजितस्तम्रुपलक्षयिरिः। देव! क्यं] नोपलक्षे। मन्त्रिन्! स अहम्। तस्योपगा(का)रस्थकवेलं भव्यं त्वया लभ्यम्। लोहिटकं विना यामि। इदं तव मानम्, परं स्रक्षामी विरूपाणि वदन्तिवार्यः। मन्त्री परिधापितः। मन्त्रिणोक्तम्—यद्येवं तिर्हे अधुनैव प्रयाणं कुरु। यथा मे स्वामी प्रत्येति।

तदैव प्रयाणं कृत्वा कटकं पश्चाद्गतम् । मन्त्री ईर्ष्यां विहरन् चारणे, यावत्तत्रैवायातः, तावत्तेनैव तत्रस्थेनोक्तम्— (१२८) जिम केत् हरि आज तिम जइ रुंकां हुत दुसाजुत्र । नांजं बूडत राजु राणाही[व] रावण तणउं ।।

मन्त्री परिधापनिकां तसौ दत्त्वा पुरे प्रविष्टः। राउलेन सम्भूपितः।

(१२९) ऑ आगिलंड ज होइ सो जसवीर न जाणींड। ए बूझइ सह कोइ एकावन बूझही नहीं।। ११९०) मित्रणा यशोवीरेण तलहिंद्वकायां खर्णगिरेश्वन्दनवसद्यां श्रीवीरिवम्वं कारितं प्रतिष्ठापितं च। तदनु
25 श्रीजयमङ्गलस्रिरिमरुक्तम्-

(१३०) यत्त्वयोपार्जितं वित्तं यद्योवीर! प्रतिष्ठया। तस्रक्षग्रणितां नीतं यद्यो वीरप्रतिष्ठया॥ तदन्ज आलङ्कारिकैः श्रीमाणिक्यस्रिसिः-

(१३१) यशोवीर! लिखत्याख्यां यावचन्द्रे विधिस्तव। न माति भुवने तावदाद्यमप्यक्षरद्वयम्।। 
§१११) अथ एकदा गूर्जरत्रां भङ्क्त्वा तुरुष्का न्यावृत्ताः सुन्दरिसरिज्ञलं पीत्वा सिराणाग्रामे आवासिताः।
30 तत्र राउलेन तैः सह सङ्गामं विधाय भग्नाः। अइबुको नाम मुख्यो मिल्लको मारितः। तदनु चारणेनोक्तम्(१३२) सुन्दरसरि असुरांह [दिलि] जलु पीधडं वयणेहिं।

उदयनरिंदिहिं कहिउं तह नारीनयणेहिं॥

तदनु परिभवमसहमानः श्रीजलालदीनसुरत्राणः सं० १३१० वर्षे माघमासस्य पश्चम्यां स्वयमागत्य पर्वतस्य स्वर्णागिरेः शृङ्गे आवासान् दत्त्वा स्थितः । प्रत्यहं ढोये (१) जायमाने सुरङ्गाखानकैः खण्डिः पातयितुमारब्धा ।

20

25

पतिता कर्करकोष्टके । स्थानान्तरस्थैः पत्तिभिर्धान्यं रन्धमानैः स्थाल्युच्छलात् परिज्ञाता । प्रभोरग्रे निवेदितम् । राउलेन वापडो राजपुत्रो भव्यं कर्त्तुं नियुक्तः। तेन सुरत्राणं नत्वा उक्तम्-देव ! दण्डं क्रुरु । सुरत्राणेन लक्ष ३६ द्रम्माणां याचिता । वापडेनोक्तम्-वयं द्रम्मान् न जानीमः । पाइ(रू)थकान् दास्यामः । पार्श्वस्यैरुक्तम्-देव ! मान्यताम् । एकसिन् पारूथकेऽष्टौ द्रम्मा भवन्ति । सुरत्राणेन मानितम् । तेनोक्तम्-देव! प्रसीदख, करं देहि । करो दत्तः । इतश्र वर्द्धापनिकेनोक्तम्-देव! सुरङ्गा पातिता । वापडेनोक्तम्-देव! त्वं महाराजस्तव जिह्वा 5 अन्यथा न स्थात् करश्च [दत्तः] । सुरत्राणेनोक्तम्-तव वुद्धिश्रेष्टाय मासी (१) भैपीत् । दण्डमानय । तदनु राउले-नोक्तम्-सुताः पञ्च मे। कं गृहाण १। सुरत्राणेनोक्तम्-यशोवीरसुतमर्पय । राउलेन मन्त्रिपती अभ्यर्थिता । तया खसुतस्त्वेकोऽपि समर्पितः । कटकमुत्थितम् । तद्नु देवद्विजादीनां सर्वखमात्तम् । दण्डादुद्धरितवित्तेन तेन श्रीखर्णिगरौ दुर्गः कारितः । राउलेन यशोवीरपुत्रस कर्मसिंहस गृहागतस रामशयनं प्रसादे दत्तम् ॥ इति राउलउदयसीह-मन्त्रियशोवीरप्रवन्धः ॥ 10 类

(G) सङ्ग्रहे यशोवीरस्योह्नेखो यथा-

ओ आगिलच जु होइ पहं जसवीर न सिक्खियच। महि मंडलि सहु कोइ वावन्नइ बूझइ बहू॥

चारणदानमदातुर्मित्रणः पुरश्चारणेन पठितम् । तसै घोटको दत्तः ।

संतः समंतादिप तावकीनं यशो यशोवीर ! तव स्तवंति । जाने जगत्सज्जनलज्जमानः प्रविश्य कोणे त्वमतः स्थितोऽसि ॥ इति पठिताय भद्दाय मन्त्रियशोवीरेण कोणाग्रामस्योद्घाहितं दत्तम् ॥

## ३३. विमलवसतिकाप्रबन्धः (B)

§ ११२) अथ विमलवसतिकाप्रवन्धः—

- श्रीविक्रमादिखन्याद्व्यतीतेऽष्टाशीतियाते शरदां सहस्रे। श्रीआदिदेवं शिखरेऽर्वुदस्य निवेशितं श्रीविमलेन वन्दे ॥
- भीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमानः स तु व(ध)न्धुराजः । (१३६) धाराधिपं भोजनृपं प्रपेदे खवंइयसेवा हि नृणां विपत्स ॥
- (१३७) विद्याधिव्याधिसंहर्त्री मातेव प्रणताङ्गिषु। श्रीपुञ्जराजतनया श्रीमाता साऽस्तु वः श्रिये॥
- मेरणा मनुजदुर्लभेन किं किं हिमैकनिधिना हिमाद्रिणा। (१३८) साहिना मलयपर्वतेन किं नन्दिवर्द्धनसमो न भूधरः॥
- भूभृतां निजगृहेषु तिष्ठतां वाञ्छितं यदचिरान्न सिद्ध्यति । (१३९) नन्दिवर्द्धनविरङ्कवासिनो हेलयैव शवरीजनस्य तत्॥

§ ११३) अथ श्रीमातादेव्या अम्त्राया दैवयोगान्मैत्री जाता । अम्त्रा गिरनाराधिष्टात्री । अन्तरान्तरा प्रीत्या- ३० र्ड्युदे समभ्येति । श्रीमाता तु तत्र न याति जैनव्यन्तरभयेन । एकदा श्रीमातयोक्तम्-भगिनि ! अत्रैव यदि स्यास्यसि तदावयोः प्रीतिर्निरन्तरा स्यात् । अम्त्रयोक्तम्-जिनभुवनं विना स्थानं न । तदत्र नास्ति । श्रीमातयो-

क्तम्-द्रव्ययुतां भूमिमर्णयिष्यामि । तत्र जिनायतनं कार्यम् । इह वकुलचम्पकौ स्तः । तयोस्तले द्रम्मलक्ष २७ सिहतं निधानमस्ति । अम्बयाऽचिन्ति-कः प्रासादं कारयिष्यति । इतश्चन्द्रावतीं परित्यज्य धंधृपरमारः श्रीभीम- देवेन समं विरोधात् धारापुरीं गतः । पश्चान्तृपेणाश्वसहस्त्रेद्वीदशिभर्युतो विमलदण्डनायकश्चत्रं दत्त्वा प्रहित- श्वन्द्रावत्याम् ।

(१४०) प्राग्वाटवंशाभरणं वभूव रत्नं प्रधानं विमलाभिधानम् । यत्तेजसा दुस्समयान्धकारमग्नोऽपि धर्मः सहसाऽऽविरासीत् ॥

अथ देव्यम्या प्रासादार्थे प्रत्यक्षीभूय विमलदण्डपतिं जगाद-

(१४१) अथैकदा तं निशि दण्डनायकं समादिदेश प्रयता किलाम्यिका । इहाचले त्वं कुरु सद्म सुन्दरं युगादि भर्त्तुर्निरुपाधिसंश्रयः॥

10 दण्डपितना उक्तम्-भूमिः क १ देव्याह-श्रीमातयाऽपिंतमितः । दण्डपेनोपिर गत्वा स्थानं निरूपितम् । कुड्कमगोमय.......दिव्यपुष्पदर्शनेन च । पूर्वं धारायां धंधूपरमारपार्श्वं मनुजमप्रैपीत् । भवतामनुमितर्भवित तदा
जैनं प्रासादं कारयामि । भवतां भव्यं करिष्यामि । पुनरत्रानिषण्यामि । तेन कथापितम्-वयमत्र गोष्टिकाः ।
इतो देवी स्थानं दर्शयित्वा रैवतं गता । कर्मस्थायो यावान् दिने भवति तावान् रात्रौ पति । कर्मस्थायः
स्थितः । तत्र प्रासादः शुभमुहूर्ते प्रारव्धः । पण्मासान्ते देवी समाययौ । प्रासादं स्थितं दृष्टा देवी जगौ-किमिद्म् १ ।
15 तेनोक्तम्-देवी पादमन्यत्रावधारिता । कथं निष्पद्यते १ । देव्या उक्तम्-इह देवकुल्यां वालीनाहोऽस्ति । तस्य
भूरियम् । अतः स पातयित । प्रातरुपवासं कृत्वा पूजोपचारमादाय तं ध्यायन्, वालीनाहाग्रे उपविश्व । स
प्रकटीभविष्यति । मद्यं मांसं याचयिष्यति । भवता नैवेद्यं माननीयम् । यदि न मन्यते तदा खङ्गं कर्पयित्या
चाच्यम्-याहि नो वा मारयिष्यामि । अहं खङ्गेऽवतरिष्यामि । तथाकृते स आराटि कृत्वा प्रणष्टः । तत्र देवकुल्यां
क्षेत्रपालः स्थापितः । तत्पार्थेऽम्वाया देवकुलिका कारिता । दण्डपतिदेवतावसरे श्रीआदिनाथविम्यमित्तः । अतो
20 युगादिदेवप्रासादः कारितः । चतुर्गच्छोद्भवैश्वतिभिराचार्यः प्रतिष्टा कृता । आदो शैलमयं विम्यम् । तद्नु पितलमयं भारा १३ तुलामाश्रित्य । पूर्वं ठक्कुरनीतस्तत्सतो लहरस्तत्सतो मन्त्रीनेह(द)स्तेन दीक्षा गृहीता । विमलः
श्रीभीमेन गजं छत्रं च दत्ता नृपतिः कृतः । तत्सुतेन चाहिलेन रङ्गमण्डपः कारितः । एवं प्रासादे निष्पन्ने
केनापि चारणेनोक्तम्-

(१४२) मंडी मुरकी रइ करउ छंडउ मंसह ग्गाह। विमलडि खंडुं कहिअउं नद्वउ वालीनाहु॥
25 ॥ इति विमलवसहीप्रवन्धः॥

# ३४. अथ छूणिगवसही-प्रबन्धः (P. Br.)

§११४) धवलकपुरे मत्री आसराजः। सहचरी क्रमारदेवी। पुत्र ४-मित्र छिणिग १, मालदे २, वस्तुपाल ३, तेजपालाख्याः ४। परं निर्द्रव्याः। एकदा छिणिगो मन्दो जातः। अन्त्यावस्थायां वस्तुपालेनोक्तम्-वन्धो! किमिप द्रव्यव्ययं याचस्व। तेनोक्तम्-नवकारलक्षाः ३ गुणनीयाः। अपरं किमिप दृश्यते तिर्हे याच्यते। तथापि ३० किञ्चिद्याचस्व। छिणिगेनोक्तम्-अत्र काचिदावाधा न। परमहमर्नुदाद्रौ देवान्नन्तुं गतः। ममिति मनोरथ आसीत्। यद्यत्र विमलवसद्यां आलकेऽपि विम्वं लघ्यपि करिष्यामि। यदि काऽपि शक्तिर्भवति तदा कार्यम्। अत्र न काऽप्य-वप्रविधनी। इति वदन्ननशनाद्दिवं ययौ। पश्चाद् व्यापारे जातेऽर्नुदे श्रीमाताऽवोटीपार्श्वाद्विमलवसिहकोपिर मूल्येन भूर्यहीता द्रम्मैराच्छाद्य। एवं द्रम्ममूडा ३६ तीरिताः। तैरुक्तम्-अतः परं पूर्णम्। तव द्रव्यसामग्री वह्वी।

त्वं पर्वतमि गृह्णासि । १२८६ वर्षे शोभनदेवस्त्रधारमाहूय प्रासादं प्रारेमे । १२९२ ध्वजारोपो जातः । तत्र द्रव्यकोटीद्वादश, लक्ष ५३ एवं द्रव्यसंख्या । ऌिणगवसहीति नाम कृतम् । श्रीनेमिनाथप्रतिमा स्थापिता ।

(१४३) विमलदण्डपतिर्विमलाचलाधिपजिनालयमारचयत्पुरा । इह गिरावसकौ तु स कौतुकी व्यथत्त रैवतदेवतमन्दिरम्॥

तत्र प्रासादे मित्रणा यशोवीरेण त्रयोदश दोपा उक्ताः । आदौ विलासमण्डपो न युक्तः १, परं स्तम्मेषु 5 विम्वानि २, सिंहमध्ये ३, हरिणगवेक्षण ४, द्वारे गजशालापरं पाश्चात्ये ५, तपोधना आकाशे ६, सोपानानि हस्सानि ७, सूत्रधारमातुञ्छत्रं ८, मुख्यद्वार पुरवाह्ये ९, तथा घण्टा महत्तरा १०; त्रयं तज्ज्ञलोकाज्ज्ञातव्यम् ॥ ॥ इति लुणिगवसहीप्रवन्धः ॥

३५. अथ वस्तुपाल-तेजःपालप्रबन्धः (B Br P Ps)

(१४४) <sup>†</sup>श्रीमत्प्राग्वाटवंदोऽणहिलपुरसुवश्चण्डपस्याङ्गजन्मा जज्ञे चण्डप्रसादः सदनसुरुधियामङ्गभूस्तस्य सोमः। आद्याराजोऽस्य सुनुः किल नवममृतं कालकूटोपसुक्ति-च्छेकश्रीकण्ठकण्ठस्थलविषजमलच्छेदकं यद्यद्योऽभूत्॥

§११५) आसराजप्रवन्धाद् वस्तुपाल-तेजःपालोत्पत्तिर्ज्ञेया। े [ अत्र सूचित आसराजप्रवन्धः В सञ्ज्ञ-कसङ्ग्रहस्य खण्डितत्वात् तत्र न छन्धः पर Вв सञ्ज्ञके सङ्ग्रहे स उपलभ्यते । तत एवात्र समवतार्यते । यथा−]15

§ ११६) अथ आसराजप्रवन्धो यथा—्ंअणिहिल्लपत्तने मलधारिश्रीदेवप्रभ ( ₽в हेमप्रभ ) सूरिच्याख्याने गादीयां १४ शत उपविष्टेषु, तिसन् च्याख्याने साधुमदनपालपुत्री ( ₽в. 'आभूनिन्दिनी'; तथा अत्रैवादर्शेऽन्यत्र 'तिहुअणपालपुत्री' इति लिखितम् । ) कुमारदेवी वालविधवा च्याख्याने उपविष्टासीत्। नियोगी अश्वराजसत्त्रोप-विष्टोऽभृत् । यावद्वाचको वाचयित तावदाचार्यदृष्टिस्तत्र कुमारदेच्यां विश्राम्यति । विदग्धेनाश्वराजेन कारणं

\* P सङ्क्षके पुस्तके एव एव प्रवन्धः निम्नि खितस्वरूपेण प्राप्यते-

'एकदा छूणिगेऽनशन गृह्कति धर्म्माञ्ययो याचितः—यदह अर्बुदाद्वौ देव नन्तु गत । तन्नेति मनोरथ आसीत् । यद्यत्रालके एक विम्ब स्थापयामि तदा भन्यम् । अतो यदा भवतां पाहति तदा तत्र किञ्चित्कीर्त्तन काराप्यम् । पश्चाद्वशपारे जाते विमलवसतेरुपिर भूर्मु-ल्येन गृहीता, द्रम्मैराच्छाद्य । एव द्राममूढा ३६ ती रक्तम्—अ[त] पर पूर्णम् । तव द्रव्यसामग्री बह्वी । त्व पर्वतमिष गृह्वासि । तत्र १२८६ वर्षे शोभनदेव सूत्रधारमाकार्य प्रासाद प्रारेमे सं० १२९२ ध्वजारोप कृत ।

सङ्कीर्णसोपानमपाच्यगाध्वपृष्ठेऽत्रशाला सुनयश्च घर्मे । स्तम्भेषु विम्बानि च दीर्घपट्टा सिंहामगैणा रतिमण्डपाश्च ॥ छत्र च द्गीर्पे स्थपतेर्जनन्या गजाधिरूढा निजपूर्वजाश्च । स्तम्भा अतुल्या तनुरक्षरश्च ते द्वादशामी कथिता कलङ्का ॥ —मिश्रयशोधीरेणैतानि दूपणानि श्रीअर्श्वदमासादे कथितानि ।

† एतत्पच P सङ्ग्रहे नोपलम्यते।

 $\ddagger$  एतत्प्रवन्धगतवर्णनं P सञ्ज्ञके सङ्गद्दे निम्नगतेन प्रकारेण लिखितं लभ्यते-

'एकदा मलधारिगणाधीशा श्रीहेमप्रमसूरयो धवलकापुरे चतुर्मासक स्थिता । तत्र ब्याख्याने सर्व कोऽप्येति । तत्र ठक्कुरतिहुण-पालपुत्री कुमारादेवी मात्रा सह ब्याख्याने आगता । पर विधवा । अथ गुरूणा ब्याख्यानान्तरे तरुण्यां विश्रामो दृष्टे स्थित । मश्री आश-राजो देशनान्ते गुरूनाह—भगवन् । चन्द्रमसोऽङ्गारवृष्टिनं स्थात् , पर पूज्यानां दृष्टि कुमारादेव्या किमासीत् ? । निर्वन्धेन पृष्टा अवदृत्— [ Ps यदेपा विधवा ] अस्या कुक्षावेकादशरत्नानि सन्ति । पुत्र ४, पुत्री ७, पुत्रद्वय लोकोत्तरम्—इति श्रुत्वा तिहुणपालस्योल्या प्रारव्धा । तेन आवासलेखकवही दत्ता । प्रास कृत । आसमे जाते तथा पुत्र्या सह प्रीतिरभूत् । मात्रा ज्ञातवृत्तया वाहिनीमपंथित्वा सपुत्रीकः प्रहित । स्वम्भतटे गत । तत्र पुत्रा जाता । लुणिग—मलुदेव—वस्तुपाल—तेजपाला । पुत्र्य सप्त ।

धर्माविधाने भवनिष्छद्रपिधाने विभिन्नसन्धाने । सृष्टिकृता निह सृष्ट प्रतिमञ्जो मञ्जदेवस्य ॥'

पृष्टम् । पूज्यैरिति भणितम्-अस्याः क्रक्षौ पुत्ररत्नद्वयमितशायि विद्यते, यिजनशासनप्रभावकं [स्यात्]। अन्यदाश्व-राजे साधुमदनपालसमीपे उपविष्टे सित तस्य लेखकं न मिलित । व्यवहारिणो लेखकं मेलियत्वा समर्पितमश्व-राजेन । ततस्तस्य द्रम्मौ द्वौ दिनं प्रति ग्रासे कृत्वाऽऽत्मपार्श्वे स्थापितः । पुत्री गृहव्यापारे मुख्या । कदाचिदु-भयोः स्नेहो जातः । मात्रा वृत्तान्तं ज्ञात्वा द्रव्यदशसहस्नाणि समर्प्य प्रेपितौ सोहालकनाम नगरम् ( Ps. 'मंड-गृहीनगर्या गतः ।' पुनरस्मिन्नेव सङ्गहेऽन्यत्र 'स्तम्भतीर्थे गतः' एतिह्निखितं लभ्यते )।

आसराजस चत्वारः पुत्राः-मन्त्री ॡणिगो १, मह्नदेवोऽपरः २, वस्तुपालस्तृतीयः ३, चतुर्थस्तेजपालः ४। पुत्र्यः सप्त-साऊ १, भाऊ २, माऊ ३, धनदेवी ४, सोहगा ५, वयज्का (तेज्का Ps.) ६, पद्मलदेवी ७। (१४५) श्रीवस्तुलस्य पत्नी लिलतादेवीति विश्वता जगति। तेजःपालस्य तथाऽनुपमदेवीति सत्कान्ता ॥

10 छ्णिग-मछदेवौ अल्पायुपौ जातौ । ऋमेण आसराजः पुत्राभ्यां सह धवलकमागतः । तत्रावासः कृतः । सुताबुभाविप व्यवसायं क्रुरुतः । इति आसराजप्रवन्धः ॥

§११७) इतो व्याघ्रपछीयो राणक आनाको भीमेनापमानितो देशसीमिन गतः । परिग्रहेणाकारितो नायाति । राज्यं विनष्टम्, आगत्य किं करोमि । परं पदातिमात्रः सन् ऑलगां करिष्यामि हित पत्तने समायातः। तत्सुतो ऌणपसानामा मस्रकधरोऽस्ति । \*तस्य द्वे कान्ते । वीरम वीरधवलौ सुतौ । इतो लवणप्रसादेन विरममाता सपुत्रापि त्यक्ता । सा मेहतावास्तव्येन त्रिभ्रवनसिंहकौड्मियकेन धृता । लवणप्रसादस्तन्मारणाय तस्य गृहे सन्ध्यायां प्रविष्टः । इतः कौड्मियकः कान्तया वैकालिकायोपवेशितः । तेनोक्तम् चीरमः क्ष १ । तया प्रोक्तम् कापि रन्तुं गतः । तेनोक्तम् आकारयत, तं विना नाहं भोक्ष्ये । तया निर्वन्धादुक्तोऽपि न विश्वति । इतो लवणप्रसादेन चिन्तितम् अनेन मम कान्ता धृता, परं मे पुत्रेण सह वाढं स्नेहवानसौ । अतः कथं हन्यते । इति विचिन्त्य प्रकटो जातः । तेनाभ्यर्थितः कस्त्वम् । स्वभावे उक्ते तयोर्मिथः प्रीतिर्जाता । स लवणप्रसादस्तेन विभोजितः । वस्नादि दन्ता प्रहितः । इतः स क्रमेण भीमदेवेन राणकः कृतः ( В Рѕ प्रधानः कृतः राणिमा दत्ता ) स राज्यचिन्तां कर्तुं प्रवृत्तः । [ В Рѕ नृपस्तु स्वयं विकलः । अथ लवणप्रसादेन ] राज्यमात्मायत्तं कृतम् । इतो राज्ञि दिवं गते स एवाधिपो जातः । वीरमः स्वसमीपमानीतः । वीरधवलस्य कुमारभुक्तौ धवलकं दत्तम् । तस्य प्रिया जइतलदेवी । [ Рѕ पुत्रसेहेन लवणप्रसादो धवलकपुरे धनं तिष्ठति । पत्तने अमात्याः कर्णवारां क्रवैन्ति । ]

<sup>25</sup> § ११८) <sup>‡</sup>इतो वस्तुपाल—तेजःपाली हट्टं मण्डयतः। तेजःपालस्य राणकेन सह प्रीतिर्जाता। राजकुले वस्राणि पूरयित । अथ एकदा देवपत्तने ठ० धरणिगस्तेजःपालस्य श्वशुरोऽनुपमदेवीजनकः। तेन स्वपुत्री अनुपमदेवी श्वशुरकुले प्रहिता । तया गृहमागतया सर्वं वस्तु ज्येष्ठप्रभृतिकुटुम्त्रस्य दर्शितम् । तत्र कपूरस्य सर्वोऽपि शृङ्गारः। वस्तुपालस्तेजःपालमाह—आवां वणिद्यात्रौ । एप ईश्वराणां स्वामिनां वा योग्यः शृङ्गारः । यदि वधूविचारे आयाित तेत्वा राणकपत्त्यै दीयते । अअअनुपमयोक्तम्—स्वीतनुर्भत्रीयत्ता, आभरणानां तु का कथा । ततो राणकं निमक्य

<sup>\*</sup> एतदन्तर्गत वर्णन  $P_8$  आदर्शे नास्ति । ‡ एतदन्तर्गत वर्णन  $P_8$  आदर्शे परित्यक्तम् । 1 B तदा देव्ये जयतलदेव्ये उपायनीक्रियते । श्र एतदन्तर्गतपाठस्थाने B आदर्शे एतादशः पाठ प्राप्यते—"अनुपमदेव्योक्तम्-स्त्रीणा शरीरं भर्तुरायक्तमाभरणानां तु का कथा ।
विशेषतो यच्छध्वम् । वस्तुपाल प्राह—यदाणक भोजनाय सपत्नीकं निमन्य भोजय । तथा कर्तुं गते वस्तुपालो हृद्दे गत । राणक प्राप्त ।
भोजितश्च । आभरणे दिशेते देवी प्राह—स्वामिन् । इदमाभरण अद्ययावत् न दृष्ट न श्रुतम् । तदा गृह्णामि यदि मुद्रां तेज पालो गृह्णाति । भवत्वेच अमापीष्टमिदम् । तेज पालेनोक्तम्-चृद्धभ्रातर पृच्छामि । प्रष्टुं गतोऽदे । भात्रोक्तम्-किं मुद्रया । यदि ददात्येव तदेति वक्तव्यम्यद्दिप्पां कारयत । यक्तत्र भवति तदर्पयित्वा शेपमादाय वय मोच्या । एवमस्तु । इत्युक्त्वा मुद्रा समर्पिता । व्यापारो जात । तदनु कूर्चालसरस्वतीत्येवविधानि विरुद्रानि प्रव्यमानैर्ह्यास्त्रीक्षकाजालमिव वेष्टितः । अनन्तवन्धन कृतम् । एकदा कुलगुरव श्रीविजयसेनसूरयो वन्दा-

भोजियत्वा तद्त्तम् । देव्यै दातुं राणो लगः । तयोक्तम्-एतयोः खमुद्रा देया । ततो वृद्धश्रातरं पृष्ट्वा गृहटीपां दर्शयित्वा मुद्रा गृहीता ।

§११९) तदनु वस्तुपालो [Ps कूर्चालसरखती-इत्येवंविधानि विरुद्दानि पठमानैः] ब्राह्मणैर्व्याप्ताः। [Ps अनन्तवन्धनं कृतम्।] एकदा कुलगुरुश्रीविजयसेनद्धरयो वन्दापियतुमागताः। कुमारदेव्या नमस्कृताः। मन्त्री नागतः। मन्त्रिणं वन्दापियतुं गृहे गताः। मन्त्री द्विजावृतो गवाक्षस्थो दृष्टः। तेन नाम्युत्थिताः, ते 5 व्याघुटिताः। मात्रा प्रोक्तम्-मन्त्रिन्! ते अतीव ईदृशी विग्रता यत्कुलगुरवोऽपि आगता न ज्ञाताः। ततो मन्त्री धावितः। अम्यर्थ्य नीताः। तत्र तेरुक्तम्-आश्रराजतन्त्जस्य गेहं न किन्तु मद्यपगृहम्। किमिति [Ps. B गुरुभिरुक्तम्-वयं ठक्करचण्डप्रसाद-सोम-आसराज-तन्द्भवस्य कुमारदेवीक्कद्वीसरोजराजहंसस्य श्रीवस्तु-पालस्य गृहं मत्वा समायाताः। परमग्रे मद्यपगृहं दृष्टम्। मन्त्रिणोक्तम्-एकवेलं मध्ये पादाववधारयत। स्वकरे-णासने दत्ते उपवेशिताः। सप्रश्रयमुक्तम्-प्रभो! मे गृहे श्रीमद्गुरुभिः किमगुक्तं दृष्टम्?। एतच्छृणुत्-] 10

(१४६) जीवादिशेति पुनरुक्तमुदीरयन्तः क्वर्वन्ति दास्यमपि वण्ठजनोचितं ये। तेष्वेव यद्गरुधियं गुरवोः विदध्यः सोऽयं विभृतिमदपानभवो विकारः ॥

भगवन् ! एवं भवति यदि सारा न क्रियते । शिक्षां यच्छत । [ Ps आदावनन्तमपाक्करः । तिसन् द्रीकृते, तव कुले कोऽपि माहेश्वरो न जातः । अतः श्रावकत्वमङ्गीकुरु ] आदावनन्तोऽपाकृतः । ततः श्रावकत्वं जातम् । पूजानिश्रयमकार्पात् ।

(१४७) \*सोऽयं कुमारदेवीकुक्षिसरःसरसिजं श्रियः सदनम्। श्रीवस्तुपसचिवोऽजनि तनयस्तस्य जनितनयः॥

(१४८) विर्सुता-विर्क्रम-विद्या-विद्रिधता-वित्त-विर्तरण-विवेकैः। यः सप्तभिर्विकारैः कलितोऽपि वभार न विकारम्॥

§१२०) अथ देशस्तोको वीरघवलस्य व्ययो बहुः। इति मत्वा तेजःपालः पत्तनोपिर गन्तुकामं राणकं 20 निपिध्य खयं गतः। ॥तत्र सभायां श्रील्रणप्रसादेन कुशलं पृष्टम्—कुमारः किमिति नागतः १। देव । श्रीवीरघन्वलेन देविगरेरुपिर वीटकं याचितमस्ति। कथम् १—व्ययो बहुः। अतो देविगरेरुपिर कटकार्थी। तं विना व्ययो न सम्पद्यते। राणकेनोक्तम्—यदि तत्र गतः [हतः] स, ति व्ययं कः कर्ता १। केन दत्तेन तिष्ठति १—देव । स्तम्भतीर्थेन। व्यापारिणः पृष्टाः—तस्य किमायपदम् १। तैरुक्तम्—द्रम्माणां सहस्र ३०, वाहण (७ शत १) ३२। राणकेनोक्तम्—यदि तेन पुरेण दत्तेन घनी भवति ति द्वि दत्तम् +। महाप्रसादम्रुक्त्वा तेजःपालो धवलकमागतः। 25 राज्ञा पृष्टम्—किश्चिल्लव्धम् १। स्तम्भतीर्थम्। किं तेन १—मया तव लङ्का दत्ता, परं न खाद्यते न पीयते। सर्वे भव्यं भविष्यति—इत्युक्त्वा मित्रणं वस्तुपालमश्चवारैः पञ्चाशक्किः (५०), पित्तिभः शतद्वयेन (२००) स्तम्भन

पयितुमायाता । म० कुमारदेग्या नमस्कृता । उक्तम्-मन्नी नाययौ १ । मन्निण वन्दापिततु गृहे पादमवधारयत । गुरवस्त्वावासं प्राप्ता । उपितनभूमौ गता । तत्र गवाक्षस्थो मन्नी द्विजैवेषितो दए । तेनाप्यनभ्युत्थिता । पश्चाद्विल्ता । अथ मान्नोपर्यागत्य प्राह्-मन्निन् । मन्यमिदम् । एव तेऽञ्जन यद् गुरूनप्यागतान्नोपलक्षयाति । मन्निणा जन प्रहित्य स्थापिता । गवाक्षादुत्तीर्य गतो नत्वावादीत्-प्रमो । कथं पदमवधारिता , व्यावृत्ताश्च । गुरुमिरुक्तम्-वय उक्कुर चढप-चढप्रसाद-सोम-आशराजतन्द्ववस्य कुमारदेवीकुक्षिसरोराजहसस्य श्रीवस्तुपाल-स्थायास मत्वा समायाता । परमग्रे मद्यपगृह दृष्टम् । मन्निणोक्तम्-एकवेल मध्ये पाटमवधारयत । स्वकरेणासने दृत्ते उपवेशिता । सप्रश्न-यमुक्तम्-मद्गहे श्रीमद्वरुक्षि किमयुक्त दृष्टम् १ । प्रवन्द्वणुत-"जीवादिशेति०।"

 $1\ B$  धितनो ।  $2\ B$  उपराध ।  $3\ B$  आदौ देवपूजानिश्रयमकार्पीत् ।  $4\ B$  तद्नु क्रमेण वतमूलो धर्मश्र । B \*आदर्शे पुप स्रोको नास्ति ।  $\P$  प्रतत्समग्रं  $\S$  १२०) प्रकरणं  $P_{S}$  आदर्शे परित्यक्तमस्ति ।  $\P$  B राजसभाया गतेन राणको नमस्कृतः । राणकेन कुशलप्रसपूर्वकमुक्तम्-वीरधवल किमिति नाययौ  $P_{S}$ ।  $P_{S}$  यदि स्तम्भतीर्थेन ऋदिमान् भवति तद् तद्स्तु ।

तीर्थं [प्रति ] प्राहिणोत् । मन्त्री तत्र गतः । नियोगिभिरुक्तम्-आदौ सईदगृहे गम्यते, तदनु उत्तारके । मन्त्री अनाकण्यं स्वोत्तारके गतः । तदनु सईदोऽपि मिलितुमागतः । मन्त्रिणं न[त्वो ]पविष्टः । मन्त्रिणा तादक् सम्भापणं न कृतं [परं ] स्तोकं गौरवं कृतम् । यतः-

(१४९) \*नयणिहिं रोसु निवारि वयणिहिं वरिसइ अमिअ रसु। तिल दोरड संचारि करि कांई जन वीसरइ॥

इतो द्वितीयदिने मन्त्रिणा सईदो च्याहतः । जलमण्डपिका द्रम्माणां लक्षेस्त्रिभियीच्यते । सईदेनोक्तम्-अर्पय-तान्यस्य मया त्यक्ता । द्वितीयदिने उक्तम्-स्थलमण्डपिका द्रम्माणां लक्षपश्चकेन याच्यते । तेनोक्तम्-द्दत । साऽपि त्यक्ता । अपरेष्वपि व्यापारेषु खमनुष्यान् मुमोच । इतः सईदेन खमित्रं भृगुपुराधिपतिः सण्डेराजः शह्वलु ( B खंडेराजः सांखलज ) आकारितः। स जलमार्गेणाश्वसहस्र २, मनुष्यसहस्र ५ समानीय समुद्रतटे 10 समुत्तीर्णः । इतः सईदेन मन्त्री न्याहतः । शह्वः समायातोऽस्ति, किश्चिद्दत्त्वा प्रेण्यते । मन्त्रिणोक्तम्-असाकं द्रव्यं न हि । त्वद्वहेऽस्तिः, त्वं देहि । मदीये युद्धमेव । तर्हि चलत, यथा युध्यते । मत्त्रिणोक्तम्-त्वं स्वपरिकरेण व्रज, वयं तु खपरिकरेण यास्यामः । मन्त्री अश्ववार ५० मनुष्यशतद्वयेन वहिर्निर्गतः । वलद्वयं वहिर्निर्गतम् । इतो मित्रणा राजपुत्रा व्याहताः । कः पूर्वमुत्थापनिकां विधासिति । तदनु चालुक्येन (В चौलुक्यवंशजेन) भ्रवन-पालेन वीटकं याचितम् । मया शङ्को दृतः । केनाप्युक्तम् - मृतस्य किं प्रासादं करिष्यति मन्त्री ? । स किञ्चि-15 तक्षुव्धः । मन्त्रिणोक्तम्-यदि ते विरूपं भवति, तदा तव मानुपाणि निर्वाहियण्ये प्रासादं च कारियण्ये । ततस्ते-नाश्वोत्थापितः-रे! यः शह्वः स मे पुरो भवतु । तदनु एकेनाश्ववारेणोक्तम्-अहं शह्वः । स भक्षेन हत्वा पातितः । अपरेणोक्तम्-सोऽपि पातितः । एवं पण्मारिताः । इतः शह्वशरीरे गत्वोक्तम्-अहो मया ज्ञातम् । भृगुपुराधिपः शह्व एक एवं । परं समुद्रस्य तीरभावाद्वहवः । अहं हत्वा हत्वा श्रान्तोऽसि । ततः पत्तिभिस्तुरङ्गं हत्वा पातितः । शह्बेन चिन्तितम्-मम पण्मारिताः, अस्य त्वेकः। फलं न किमपि विमृश्य निवृत्तः। सईदेनोक्तम्-यदपि तदपि 20 दत्त्वा प्रहीयते । मित्रणोक्तम्-त्वयाऽऽनीतस्त्वमेव देहि । इत्युक्ते स प्रहितः खस्थानम् । मित्रणा भ्रवनपालस ऊर्द्वदेहिकं कृत्वा, भ्रवनपालेश्वरप्रासादस्तिनिमत्तं कारितः। इतो मित्रणा तेजःपालपार्श्वात् अश्वरातद्वयम्, पदातिशतप्रवस्, सौख्यासनमेकं चानायितम्। मित्रणा पुरान्तर्वार्त्ता कृता-यद्राणकः श्रीवीरधवल एति। इति स्म्मुखो निःसृतः । सूईदोऽपि बृहुना परिवारेण निःसृतः । आच्छादितं सुखासनम्, परं राणको न दृष्टः । उत्तारके गतो दर्शनं दास्यति । तत्रापि दर्शनं न लब्धम् । ततः सईदेन भीतेन पुनः शह्वः समाहृतः । यद् युद्ध-25 सर्जेर्भृत्वा समागम्यम् । अश्व सहस्र २, मनुष्यसहस्र १० दशकेन समाययौ । समुद्रादुत्तीर्य तटे स्थितः । मन्त्री खपरिकरेण वहिनिःसृतः । मत्रिणा शङ्खस्य कथापितम् –यन्तं वलवानसि, क्षत्रियोऽसि, अहं विणग्मात्रम् । तत आवयोर्द्धनद्वसुद्धमस्तु । सोऽत्यर्थं वलवान् <sup>†</sup>हृष्टः सन् काहले मत्रिणा सह प्रहर २ अयाचत् । सैन्ययोस्तटस्ययोर्धदं भवति । एवं दिन २, चतुर्थदिने प्रहरैकसमये मित्रिणा पाश्चात्यस्थेन जानुना लत्तादानात् शह्वः पातितः । तत्कालं शिरक्छेद्मकरोत् । ततः शह्वसैन्यं हतप्रहतं नष्टं लग्नम् । अश्वाद्यादाय मित्रणा मुक्तम् । तसिन् हते सईदो नंप्ना 30 समुद्रमध्ये गतः। मत्रिणोक्तम्-त्वां कोऽपि न मारयति। मया शङ्को हतः, त्वं व्यवहारी कथं नष्टः ? तेनोक्तम्-यदि मे जीवेऽभयं ददासि तदाऽऽगच्छामि । मन्त्रिणा तथेति आहृतः। भोजनार्थं गृहे आकारितः। अङ्गमईकैरङ्गानि टालितानि । [ र्वतेनोक्तम्-मन्त्रिन् ! किमिदम् ! । मयोक्तम्-न मारियण्यामि जीवन्तं मोक्ष्यामि । ततस्त्वं जीव-न्निस ] जीवन्मुक्तः खयमेव व्यथया मृतः । इतस्तस्य गृहे मनुष्याणि मुक्तानि । धवलके कथापितम् -यत्सईदो हतस्तस्य सर्वस्वं राजकुले [नीतम्]। परं महान् व्यवहारी तस्य गृहधूलिर्ममास्तु । मत्रिणोऽग्रे केनाप्युक्तम्-

 $<sup>^</sup>st$  P आदर्शे एतत्पद्य नास्ति ।  $^\dagger$  एतदन्तर्गता पक्ति P आदर्शे पतिता ।  $^\dagger$  एतदन्तर्गत. पाठ. परित्यक्त P आदर्शे ।

यत्सईदस्य वाहनानि एकदा दोलायितुं प्रवृत्तानि । वस्तुवापनि (१) कृता अग्रे घू( धू १ )नि भणित्वा रेणुः क्षिप्ता । गृहगतेषु पृष्टम्-किमायातम् १ । वह्वी लक्ष्मीः । तेनोक्तम्-समुद्रस्य रेणुरपि श्रेष्ठा । वलारिर्भृता । एकदा दीपो रूमञ्जर्यां लग्नस्तस्य तापेन रेणुः स्वर्णीभूता । स वृत्तान्तो मित्रणा श्रुतः । अतो याचिता । राणकेन दत्ता । गृहे टीपिः कृता । द्रच्यं स्वर्णं च दुक्लमौक्तिकादि प्रहितं राणकपार्थे । मन्त्री गतः । तत्र कविभिरुक्तम्-

(१५०) मिलिते तद्दलयुगे तिसान् शङ्के च चूर्णतां याते । श्रीवस्तुपालमन्त्रिन्! महीमुखे कोऽपि नवरङ्गः॥

5

§ १२१) एकदा आतरी आलोचे उपविष्टी । द्रव्यं क सात्यते १-एवं विसृज्यतोः मध्यं दिनं जातम् । इतोऽनुपमदेव्या चेटी प्रहिता-उत्सरं जातं देवताऽवसरस्य । तया अलव्धप्रत्युत्तरया स्वयमेत्य जगाद-अद्य कोऽयमालोचः १ । यदि कथनयोग्यो भवति तदा कथयत । इतस्तेजःपाले ईर्ष्यापरे मित्रणोक्तम्-वत्स ! मा कुप ! इयमति दक्षाऽस्ति, बुद्धिः पृच्छचते ।

(१५१) असकुन्मूर्खमप्यन्यं पृच्छेत् कार्ये समु[द्ग]ते। चपला मनसो वृत्तिवृद्धानिप हि मुह्यति॥

पृष्टम्-असाकं श्रीन्यियेनान्यायेन वा जाता । अस्याः स्थानमवलोकयावः । भूगता क्रियते जनवेश्मसु वा सुच्यते । किमिप गृहे नायाति । तया व्याहृतम्-यिद् मे बुद्धिः क्रियते तदाऽक्षया स्थात् । सर्वः कोऽपि प्रकटां - च पश्यति कोऽप्यात्तं न पारयति । कथम् १ । प्रासादाः कार्यन्ते । उपरि स्वर्णकलशान् द्न्या, प्रशस्तौ द्रव्यं 15 सङ्ख्यते । सर्वः कोऽपि वाचयति, अत्र इयद् द्रव्यं लग्नम्, परं काणवराटकमिप गृहीतं न पारयति । ज्येष्ठेनोक्तम्- इदं वध्वाक्यमेवास्तु । भाग्यक्षये आत्मीयाप्यन्या भवति । तद्नु स्नात्वा देवताऽवसरमाधाय, भ्रक्तोत्तरं पौप- धागारे गतौ । यहुरवो वक्ष्यन्ति सैवोपश्चरित्नः प्रमाणम् । गुरवो नमस्कृताः । तैर्भणितम् ।

(१५२) कोशं विकाशय क्रशेशयसंस्रतालिं प्रीतिं क्ररूव्व यदयं दिवसस्तवास्ते । दोषोद्ये निविडराजकरप्रपातध्वान्ते समेष्यति पुनस्तव कः समीपम्॥

20

25

नमस्कृत्योत्थितौ बहिर्निर्गतौ । विमृष्टम्-आवयोरुत्तरकालो न भव्यः । अतो द्रव्यं व्ययितुं लग्नौ । [ Ps. स्थाने स्थाने सत्रागार-प्रासाद-पौपधवालां प्रारेभाते । वर्षमध्ये वार ३ संघार्चा । यति १५०० विहरणम् ।

§ १२२) एकदा मन्त्री सुप्तोत्थितः पाश्चात्ययामिन्यां चिन्तयति-

(१५३) आशाराज इहाजनिष्ट जनको यस्य प्रशस्याविधर्य.....कुमारदेव्यथ कृती श्रीम • • • जः।
तेजःपाल इति प्रधाननिवहेष्वेकश्च मन्त्रीश्वरस्तजायानुपमा गुणैरनुपमा प्रत्यक्षलक्ष्मीरभूत्॥

(१५४) तेजःपालोऽनुशास्ति प्रवरतरमितवीरराजस्य राज्यं सामग्रीयं समग्रा खजनपरिजनोत्साहसम्पत्तिभिश्च । एवं पुण्यैर्दिनं मे पुनरसमयतः खेदमग्नो जनोऽयं तद्भुवीदेशमाप्य स्फुरितमितरसावद्भुतं कम्मे कर्न्चम् ॥

30

इति विचिन्त्य यावद्वारशालायामागत्योपविष्टः, तावद्वारपालेनोक्तम्-मन्त्रिन् ! श्रीपत्तनाद्वविशीर्वादकरो नरो दर्शनम[भिलपति] । प्रवेशय । स नरः समेत्य प्रणामपूर्वमाशीर्वादं करेणोद्दे ।

े (१५५) मन्त्रीदा! गुरवस्तुभ्यं खस्ति विस्तारयन्तु ते । योग्यं त्वामेव विज्ञाय यैरिह प्रेषितोऽस्म्यहम् ॥

मित्रणा ससम्भ्रममुत्थानपूर्वकं करावायोज्य पत्रकं जगृहे । शिरसि निवेक्यावाचयत् । तत्र कुशलप्रश्नपूर्वमिद-

**मा**शीर्वाद्रमवाचयत्-

्रीअमुष्मिन् यः काले किञ्चलयति कम्माद्धिततरं०॥

तथा- (१५६) मुनीनां को हेतुर्जरठकठिनत्वव्यपग्मे

भवेद्भूषा येषां खजनपरिहारव्यतिकरः।
परं धन्यास्तेषामपि वितनुते केऽपि मृदुतां

शितां शीतांशुर्यो जनयति यतश्चनद्रदपदाम् ॥

10 महामात्य! १२७६ एप संवत्सरोऽतिनीतः (Ps तीवः)। समयवशेन वर्ष २८ श्रीशत्रुद्धय-गिरनारयोर्वर्तम केनापि न वाहितम्। [Ps मन्त्रिपदं विना मण्डलीं वारमेकं गतः नापरः।] तत्र यात्रार्थे यतनीयमिति। श्रीशत्रुद्धयमाहात्म्यं चैवम्\*-

> (१५७) अत्रास्ति खस्ति शस्तः क्षितितलतिलको रम्यताजनमभूमि-देशः सम्पन्निवेशस्त्रिभुवनमहितः श्रीसुराष्ट्राभिधानः। यस्योचैः पश्चिमाम्भोनिधिरपहरते लोलकल्लोलपाणिः

प्रस्फूर्जतुफालफेनोल्वणलवणसमुत्तारणेदृष्टिदोपान् ॥

तत्र तीर्थानि-

15

20

25

(१५८) श्रीशञ्जज्ञय-रैवताभिधगिरिद्धन्द्वेऽत्र यात्रोत्सवं दानव्रह्मतपःकृपाकृतरितयः सन्मितः सेवते। तीर्थत्वातिशयेन नारकगितं तिर्यग्गितं च ध्रवं

नो किसन्निप जन्मनि स्पृशिति स प्रध्वस्तदुष्कम्मतः॥

(१५९) फणिपति-मघवाद्या यत्र देवाः समेयुर्भरत-सगरमुख्याश्चित्रणः क्षोणिशकाः । निम-विनमिमुखास्ते सर्वविद्याधरेशा दशरथसुत-क्रन्तीनन्दनाद्याश्च भूपाः॥

(१६०) एषु श्रीजयसिंहदेवनृपतिस्तीर्थेषु यात्रां व्यधात् सिद्धः प्रोद्धरधम्मभूधरशिरःकोटीररत्नांकुरः । राजर्षिस्तु कुमारपालविपुलापालः कृपालुः कली कृत्वा सङ्घमिहोपदेशवचसा श्रीहेमसूरिप्रभोः॥

(१६१) सङ्घो वाग्भटदेवेन तथा चकेऽत्र मन्त्रिणा । भविष्यतामतीतानामुपमानं यथाऽभवत् ॥

30 तेषु तीर्थेषु दुष्कालवज्ञात्-

(१६२) स्वायूद्धद्वतरङ्ककुटनरता मादिङ्गिकाः स्युर्वेका घूका घर्घरघोरघोषविषमं गायन्ति नीडस्थिताः । सभ्य(द्यः १)व्याघवितीर्णमांसविघसा स्ट्यन्ति नित्यं शिवाः फेरूणामिह बन्दिनां कलकलः प्रेक्ष्योत्सवः स्यादिति ॥

<sup>‡</sup> एतदन्तर्गता पक्तय Ps आदर्शे न विद्यन्ते । \* Ps तीर्थयोर्माहात्म्य श्रणु ।

15

20

(१६३) <sup>‡</sup>नियउयरपूरणासा जंणणी पुत्तं चएइ विलवंतं । मणुयाणि माणुसेहिं निसायरेहिं व खर्जाति ॥

(१६४) । पल्योपमसहस्रेकं ध्यानाल्लक्षमित्रहात्। दुष्कम्मे क्षीयते मार्गे सागरोपमसंज्ञके ॥ (१६५) । शात्रुस्रये जिने दृष्टे दुर्गतिद्वितयं क्षिपेत्। पल्योपमसहस्रं तु पूजा सात्रविधानतः॥

अत एवंविघानि तीर्थान्यपूजानि यात्राये यतनीयम्।

§१२३) तद्तु मन्त्रिणाऽभाणि-गुरूणामाकारणं प्रेप्यते । आनायिताः । शुमे सहूर्ते देवालयः प्रारव्धः । सर्वदेशेषु कुङ्कमपत्र्यः प्रहिताः ।

(१६६) वाहनीषधिपाथेयसहायवृषभादिकम्। यद्यस्य नास्ति तत्तसौ सर्व देयं मया मुदा॥

[Ps इति श्रुत्वा महर्द्ध्यो] लोका यात्रायै मिलिताः। इतः कलिर्गेलगर्जितमकरोत्-

(१६७) 'रे रे वातूललोकास्त्यजत निजनिजं सर्वथा धम्मेकृतं

कार्यं चेज्रीवितव्यैरिह कलिसुभटः कुद्ध एवासि यसात्।'

-'निलं श्रीसङ्घलोकाः क्रुरुत नवनवं निर्भया धर्ममेष प्राप्तोऽहं वस्तुपालः कलिन्दपहृदये निर्देयं न्यस्य पादम्॥'

(१६८) 'किमिह कलिनरेन्द्रं नैव जानाति सोऽयं यदनुचितमिवोचैर्धर्मकूलं तनोति ।' 'अमुमनुपमसलं धम्मेकम्मैंककूलं कलिकवलनकालं वेत्ति नो वस्तुपालम् ॥'

(१६९) गुरवः परःशतास्ते परःसहस्रश्च साधवः सुधियः । गृहिणस्तु परोलक्षाः सङ्घे श्रीवस्तुपालस्य ॥

र्जने मिलिते शुमे लग्ने प्रस्थाने जायमाने .. . . कश्चिदाह-

(१७०) कान्ते कान्ते शीघमागच्छ शीघम्. आएसं मे देहि इत्थम्हि णाह । कीदग्रसम्यं पर्य देवालयं त्वम् १. घन्नो मंती कारियं जेण एयं॥

[ Ps इतः सङ्घपूजार्थं पूर्वं देवालयो रथे स्थापितः । उपिर च छत्रत्रयं धृतम् । चामराणां व्यजनमिध-वािमः कृतशृद्धारािमः प्रारव्धम् । कृतशृद्धारौ घुर्धरमालादिना कौसुम्भवस्थ धृतौ वृषमौ । मार्गणजनैः प्रारव्धः कीिर्तिकोलाहलः । मिलिता मित्रणामनु अश्ववाराणां सहसाः । प्रारव्धं स्त्रीजनेन गीतम् । वादितािन मेर्यादीिन मङ्गलतूर्यािण । ] एवं चलति देवालये दक्षिणदिग्भागे दुर्गा जाता । मित्रणोक्तम्-स्थिरीभवत । 25 तत्रैको मारवः क्षत्रियो मित्रणा पृष्टः-भो एपा किं वक्तिः । देव ! इयं नृत्तनगृहे निष्पद्यमाने द्वारशाखोपिर स्थिता मुदिता खरं विधत्ते । तत्र सार्द्ध वार घर ( Ps द्वादश घरेण ) उपविष्टास्ति । भवतािमत्थं १२ ॥ यात्रा मित्रपन्ति [ Ps एपा प्रथमा तासां मध्ये । ] तदनु वहुस्रीणामनुमतं सप्तशतािन देवालयानामग्रे चलन्ति । [ Ps कृहाङीया ५००, कुदालीया ५०० मार्गसारणाय । शकट ४०००, सुखासन ७००, श्रीकरी १९००, स्रिरीणां ३२३, त्रितिनां २२००, स्रपणक ११००, भङ्च २२००, देवालां ६४, वाहिनी १८०, जैनयाचक ३० ४५०, तुरंगम ४०००, मनुष्य एवं कारह ७०००० एवं सामय्या चचाल । ] परतीर्थिकान् कन्दलं कुर्वाणान् वारयन्ति । एवं श्रीसङ्कः शत्रुज्जयाघो वर्द्धापनिकािन कृत्वोपर्यारुद्धः । तत्र-

(१७१) ण्हाणं कुंकुमकदमेहि विहियं कत्थूरिआहिं कयं चंगं अंगविलेवणं विरइआ पुष्केहिं पूआ वरा।

 $<sup>\</sup>ddagger$  एपा गाया  $P_s$  आदर्शे एव उपलम्यते ।  $\dagger$  इद पद्यदय  $P_s$  आदर्शे नास्ति । 1  $P_s$  ईदशे दु काले तीर्था॰ ।

ັ5

Ĭ0

रंभाविन्भमलालसेहिं ललनालोएहिं नदं कयं देवेसस्स महाधया सुहमया पदंसुएहिं कया।।

§तत्र देवविज्ञाप्तः-

(१७२) आस्यं कस्य न वीक्षितं क न कृता सेवा न के वा [स्तु]ता-स्तृष्णापूरपराहतेन विहिता केषां च नाभ्यर्थना। तत् ज्ञातर्विमलाद्रिनन्दनवनीकल्पेककलपट्टम! त्वामासाच कदा कदर्थनमिदं भूयोऽपि नाहं सहे॥

मुत्कलापनकाव्यम्-

(१७३) श्रीगर्वोष्मभिरुष्मलेषु धनिनामीष्यानलज्वालया जिह्वालेषु मृगीदद्यामनुदायाद्यमायितेषु द्विषाम् । वक्रेषु ग्लपितामिमां त्रिजगतीं निस्तन्द्रचन्द्रोद्ये देव! श्रीविमलाद्रिकेतन! कदा दास्ये त्वदास्ये दद्यम् ॥§

[Ps एवमारात्रिकं कृत्वा श्रीजिनं मुत्कलाप्य] तले साधिमकवात्सल्यं सङ्घपूजादिकं च विधाय रैवतो-परि ततश्रचाल ।

15 § १२४) [ Ps इतः केनापि चरटकेन दुर्गवलात् सद्धमध्ये चौरिकी कृता। मन्त्रिणा स प्राकारो रुद्धः। उक्तं च-(१७४) मह वयरियस्स ठाणं विॲा त्ति अवराहकारणं एयं। पायारं परिचुन्निय संघं संचारइस्सामि॥

इत्यभिधाय दुर्गं चूर्णयित्वाग्रे प्रस्थितः ।] कियद्भिः प्रयाणकेर्जार्णदुर्गं प्राप । जीर्णदुर्गेऽष्टाद्शप्रासादेषु चैत्य-परिपाटीं कृत्वा (Ps जीर्णदुर्गोपकण्ठे खर्यं वासिते तेजलपुरे आवासान् दन्वा कुमारदेवीसरसि स्नात्वा खर्यं 20 कारितश्रीपार्श्वनाथचैत्ये महिमां विधाय) यावत्पर्वतोपरि चलितुं सन्नद्धस्तावदेकाकिनो व्रतिनः शोक्ताः-अत्र वस्त्रपथतीर्थे पद्याप्रत्यासन्ने मुण्डिके जनं २ प्रति द्रम्माः पश्च २ याचन्ते । तान् भवतां कः प्रदास्यति ?। यथा जानीथ तथा कुरुध्वम् । तैरुक्तम्-मित्रन् ! तवाज्ञा भवति तदा वयं वारयामः । मित्रणा प्रोक्तम्-कुरुत यद्रो-चते । पृष्ठिरक्षकोऽहम् । ते सञ्जीभूय पूर्व चिलताः । भरटकैरुक्तम्-मुण्डकं दत्त्वा व्रजत । तैरुक्तम्-मुण्डे केशाः सन्ति । तेऽग्रेऽपि दत्ताः । भवतां किं दद्मः ? । तैः सह कलहो जातः । क्रुट्टयित्वा व्रतिभिः पातिताः । मित्र-25 णोऽग्रे रावां कर्तुमागताः । मन्त्रिणा त्रतिनो हिकताः-कथमेवं कृतम् । मन्त्रिन् ! इयतीं भूमिं यावदतिक्रम्या-गताः। देवनमस्कृतिं विना कथं भुज्यते-इति सिश्चिन्त्य चिलताः। एभिर्निपिद्धाः। देवद्र्शनोत्कण्ठया कल्येऽपि न भुक्ताः । अत उत्किष्ठिताः । परं बुभुक्षिताः । एतेषां किं दबः । सुन्दरं न कृतम्-यत्प्रथमतोऽप्यमी रुद्धाः । ममाग्रेऽपि वार्ता न कृता । तैरुक्तम्-मित्रन्! देवस एप लागः केनाप्यपाकर्त्तुं न शक्यते । मित्रणा प्रोक्तम्-मम भोजनदानावसरो न पुनर्द्रव्यस्य । भट्टान् द्विजान् सर्वानिप पृथक् पृथक् याचध्वम् । तैरुक्तम्-असाभिः 30 कथं गृह्यते । त्वयैवानुमता यच्छन्ति । मित्रणा व्याहृतम्-सर्वः कोऽपि यच्छतु, नाहं वेद्रि । भट्टाद्या ऊचुः-कोऽसान् ग्रहीष्यति स ऊर्द्धीभवतु । मित्रणा ततो व्याहतम्-यदि मम भिणतं कुरुत, तदा वः कंदलं निर्वाह-यामि । [Ps एकेन ग्रामेण यदि रतिं कुरुत ।] ततस्तेभ्यो जीर्णदुर्गप्रत्यासनं ग्रामं वितीर्थ पट्टको विदारितः । सर्वः कोऽप्युपरि गत्वा समाधिना देवं वन्दितुं लग्नः । तत्र-

<sup>§</sup> प्तदुन्तर्गत. पाठ. Ps आदर्शे त्यक्त.।

30

- (१७) गर्म्भीरगेयभरगज्जिरवो सुवन्नालंकारताररुइविज्जुलयावयासो। दूराउ उन्नययरो सुवि तावहारी संघो घणु व घणदाणिमसेण बुट्टो॥ मुत्कलापनं काव्यम्-
  - (१७६) स्वामिन्! समुद्रविजयात्मज! विश्वनाथ! न प्रार्थयेऽन्यदिह किन्तु तव प्रसादात्। एते मनोरथमयास्तरवो मदीयास्त्वदर्शनामृतरसैः सफलीभवन्तु॥

तत्र पूजारात्रिकादि कृत्वा मन्त्री सङ्घेन सह देवपत्तनं गतः । तत्र चन्द्रप्रभ-प्रभासादिषु तीर्थेषु महिमां कृत्वा सोमेश्वराभोगं विधाय धवलकं प्राप्तो मन्त्री ।

- (१७७) <sup>†</sup>लिखतु लिखतु धाता दुर्लिपिं भालभित्तौ भजतु भजतु सर्वोऽप्युग्रभावं ग्रहो वा। परमयमिह यावद्वस्तुपालः कृपालुर्न भवति खलु कष्टं विष्टपस्यास्य तावत्॥
- (१७८) <sup>†</sup>या श्रीः खयं जिनपतेः पदपद्मसद्मा भालस्थले सपदि सङ्गमिते समेता। 10 श्रीवस्तुपाल! तव भालनिभालनेन सा सेवकेषु सुखमुन्मुखतामुपैति॥
- (१७९) <sup>†</sup>पाणिप्रभापिहितकल्पतरुप्रवालश्चौलुक्यभूपतिस्भानिलनीमरालः । दिक्चक्रवालविनिवेशितकीर्त्तिमालः श्रीमानयं विजयतां सुवि वस्तुपालः ॥
- (१८०) <sup>†</sup>सौरभ्यमालगुणमालतमालका...च्योमान्तरालकृतफालयशोमरालः । जीमृतकालरिपुकीर्त्तिमृणालिनीनां श्रीवस्तुपाल विजयी चिरकालमेधि ॥

-एवं कवीनां तत्र वाक्यानि ।

\$१२५) इतो [Ps सद्घं सम्मोज्य, वस्नादिना सत्कृत्य च] वसाह आमडतन्जं सा० आसपालं आह्यो-वाच-मोः! त्वं वसाहपुत्रः (P वसाहमुख्यः) सङ्घमुख्यस्तव शत्रुञ्जये किं लग्नम् १। द्रम्म चत्वारिंशत्सहस्नाणि (४००००), रैवतके त्रिंशत्सहस्नाणि (३००००)। देवपत्तने किं १। तेनोक्तम्—तत्रास्माकं तीर्थेऽधिकतरम् १। मित्रणा व्यतिकरः श्रुतः । यद्धरुणा ब्राह्मणेनोक्तम्—प्रियमेलके स्नानं तदा स्थात्, यदा पूर्वतीर्थव्ययप्रायश्चित्ते 20 लक्षं द्विजेम्यो दुग्धेन प्रक्षाल्य ददासि। तेन स्वीकृतम्। मित्रणा प्रोक्तम्—शत्रुञ्जय-रैवतकस्य प्रायश्चित्तग्राहके मित्र सित द्विजानां कथं वितीर्णम् १। यदि दण्डियच्यामि तदा जनापवादः । परं त्वमदप्टव्यमुखः । तव पित्रा एका कोटीः, ८ लक्षाः (Ps षोडश लक्षाः) धर्माव्यये कृताः । त्वमेवं कुरुषे । त्वमपाङ्केयोऽतःपरं सद्घवाद्यश्च । इत्यभिधाय विसृष्टो जनः । [Ps स मित्रचरणयोः पतित्वा लक्षद्वयं तीर्थेषु वितीर्थ सङ्घमध्येऽभूत् । विप्राणां नामानि न गृह्णाति । मित्रिणा अन्येऽपि सङ्घलोकाः सम्भूष्य सम्भूष्य प्रहिताः ।]

§ १२६) [१एकदा देवपत्तनात्पतितान्वया ईयुः । मित्रणोक्तम्—देवो भव्यरीत्या पूज्यमानोऽस्ति १ । तैरु-क्तम्—न । कथम् १-

(१८१) नादत्ते भसितं सितं सचिव ! ते कर्पूरपूरं सरन् कौपीनेऽपि च कुप्यति प्रभुरसौ शंसन् दुक्त्लादिके । दिग्धो दुग्धरसैर्जलेषु विम्रुखः श्रीवस्तुपाल ! त्वया कर्पूरागरुमोदितः पशुपतिनों गुग्गुलं जिघ्नति ॥

तेपां सहस्रा दश दत्ताः।

<sup>†</sup> एतानि पद्मानि Ps आदर्शे स्यक्तानि । § एतदन्तर्गत वर्णन Ps आदर्शे एवोपरुभ्यम् ।

, 5

15

20

25

§ १२७) एकदा मन्त्री तेजःपाली भृगुपुरमायातः । तत्र श्रीर्ग्जनिसुर्वतचैत्याचार्यः श्रीरासिछसूरिभिरुक्तम्-मन्त्रिन्! सन्देशकमेकं शृणुत । आदिश्यताम् । अद्य पाश्चात्ययामिन्यां वृद्धा युवत्येका समेत्य प्राह-

(१८२) तेजःपाल! कृपालुधुर्य! विमलप्राग्वादवंदाध्वज! श्रीमन्नम्बडकीर्तिरच वदति त्वत्सम्मुखं मन्मुखात्। आजन्मावधि वंदायष्टिकलिता भ्रान्ताऽहमेकाकिनी वृद्धा सम्प्रति पुण्यपुञ्ज! भवते सौवणीदण्डस्पृहा॥

इत्युक्ते मित्रणा देवकुले देवकुलिका ७२ सहिते दण्ड-कलगाः सुवर्णमयाश्रकार । तिसन्कारिते तैरेव उक्तम्— (१८३) कं कं देशमहं न गतः कौतुकलोभाविष्टः । त्यागी तेजः पालादपरः कोऽपि न दृष्टः ॥

10 § १२८) अथैकदा एकोदिनियोगी गले सरावं चद्धा मित्रणमायातः। पृष्टम् । देव ! द्वात्रिश्वत्सहस्राः श्रीपत्तने नृपवेश्मिन देयाः । त्वां संस्मृत्यायातः । मित्रणा सहस्र १० दापिताः। श्रीस्तम्भे भृगौ गत्वा अन्यान् द्वादश्वसहस्रानानीय चिन्तितम्-याञ्चयान्ये न भविष्यन्ति । ......अग्रेऽपि गृहीत्वा पुनरिप याचन् न लज्जसे १। तेनोक्तम्-देव !

(१८४) हृदि वीडोद्रे वहिः खाभावादुत्थितः शिखी। इति मे दग्धलजस्य देही देहीति का त्रपा॥

मित्रणा श्रुत्वोक्तम्-कियन्तोऽविशिष्यते १। देव ! दश सहस्राः; द्वादश मिलिताः । त्वां विना शेपेभ्यः को विमोचयति । मित्रणा दश दापिताः । पुनरुक्तम्-निर्वाहं कथं किर्ण्यसि १। देव ! काष्ट्रतणान्यादाय वर्तिष्ये । मित्रणा सहस्राप्टकं निर्वाहाय वितीर्थ प्रहितः ।

§ १२९) कोऽपि विप्रो मित्रसभायामागतः । मित्रणा उपवेशित इतस्ततो विलोक्य ऊचे— (१८५) अन्नदानैः पयः पानैर्द्धमस्थानैश्च भूतलम् । यदासा वस्तुपालेन रुद्धमाकादामण्डलम् ॥

क्रुत्रोपविश्यते ? । पुनर्वदेति सभ्येरुक्तं नववारम्रक्तं खिन्नः । नव सहस्रा दत्ताः § ।]

§ १३०) अथैकदा वामनस्थलीवास्तव्येन यशोधरेणोक्तम्-

(१८६) श्रीवस्तुपाल तव भालतले जिनाज्ञा वाणी मुखे हृदि कृपा करपङ्कजे श्रीः। देहे द्युतिर्विलसतीति रुषेव कीर्तिः पैतामहं सपदि धाम जगाम नाम॥

सहस्र १० दत्तिः । पं० माधवोक्तिः– सरस्वतीसङ्गतकान्तमूर्ति.....॥

द्रम्मसहस्र ४० दत्तिः।

§ १३१) द्वितीययात्रारम्भे श्रीनरचन्द्राचार्येरुक्तम्-

30 (१८७) लिह्म! प्रेयसि! केयमास्यशितिता वैकुण्ठ कुण्ठोऽसि किं? नो जानासि पितुर्विनाशमसमं सङ्घोत्थितैः पांशुभिः। मा भीर्भोरु! गभीर एव भविताऽम्भोधिश्चिरं नन्दतात् सङ्घेशो ललितापतिर्जिनपतेः स्नात्राम्बुकुल्यां सृजन्॥ (१८८) गौरी रागवती त्विय त्विय वृषो वद्धादरस्त्वं पुनभूत्या त्वं च समुह्रसद्गुणगणः किंवा वहु ब्रूमहे।
श्रीमन्त्रीश्वर! नूनमीश्वरकलायुक्तं च ते युज्यते
वालेन्दुं चिरमुचकै रचितुं त्वत्तोऽपरः कः क्षमः॥

तदनु मित्रणा पदोपवेशनं कारितम्।

5

10

पातालान्न समुद्धृतो वत वलि० । इदं कङ्कणकाव्यम् ।

**११३२) अथ पादलिप्तपुरे ललितादेवीश्रेयसे सरो**ऽकारयत् ।

- (१८९) \*पुण्डरीकनिवहैर्विराजितं पुण्डरीकगिरिराजसन्निघौ । वस्तुपालसचिवेन कारितं भाति यत्र ललिताभिघं सरः॥
- (१९०) <sup>†</sup>दहनेन विनाशितं पुरा सचिवौ सचरितव्रताविमौ । अचछेश्वरनाळिमण्डपं रचयामासतुरेनमर्बुदे ॥
- (१९१) <sup>†</sup>वस्तुपालसचिवेन कारितं हैमदण्डकलशैः [सुशोभितम्]। [अर्वुदाद्रि]शिखरे मनोरमं नेमिमन्दिरमिदं विराजते॥
- §१३३) एकिसन्नवसरे सुराष्ट्रायां सक्के व्रजित सित अग्रेसरेरेकािकिभित्रतिभिर्नाटिकासु मार्गस्योपद्रवे कृते 15 तपोधिनिकैरेत्य मित्रणोऽग्रे रावा कृता । मित्रणोत्तारके कृते अनुपमदेन्यग्रे कथािपतम् ─यद्य एकिकिनां विहरणं न विधेयम् । अपरे सर्वेऽिप विहत्य गताः । अनायाते अनुपमदेन्या नगोदरं वन्धोः समर्यविच(हर्ः)रणं तेषां कािरतम् । स्वयमवेळं भोजनार्थम्पविष्टा । मित्रणोक्तम्—यो गृहे लघुः स विह्वितेन नीयते । असािभः केनािप हेतुना वािरतम् । इत्थं कियन्ति दिनािन निर्वाहं यास्यति । तया तत्काळं स्थाळं त्यक्तोक्तम्—यद्भवतां बाळत्वे जातं तिकि विस्मृतम् १ । किं तत् १ । धवळकके वसतामेकदा अवेळं तपोधनौ मार्गश्रान्तौ भवतां गृहे 20 समेत्य धर्म्मेलामोक्तिपूर्वं स्थितौ । तदा करुणभक्तािन समायान्ति । नापरं किमिप गृहे । सर्वः कोऽिप सक्तोत्थितः । अतः श्वशुरोण नेत्रमीलनं कृतम् । श्वश्रुनीचैरवलोक्य स्थिता । युवामघोऽवनौ जातौ । ज्येष्टपत्ती-सिहिता अहं किटकापाश्चात्ये उपविष्टा । तपोधनौ अलन्धोत्तरौ गतौ । तदा युवाभ्यां यदुक्तं तिकि न सरतः १─ चिगसाकं जीवितम् । भृदङ्ग (№ मातङ्ग) स्थापि गृहे श्वक्तोत्तरं प्राप्यते । वयं तेषामिप निकृष्टाः सः । यद्यविवित्तरं दत्ते तदा पाताले विश्वामः । अवेळमायातौ यती इत्यं न्यावत्य गतौ । स कोऽिप क्षणो भिवता 25 यत्र वयमिप किमिप कर्तुं क्षमा भविष्यामः । नृतं तद्भवतां विस्मृतम् । यद्य श्रद्धं प्राप्य ईद्यं विमृशत । भवतां ददतामेव श्रेयः । इति श्रुत्वा मन्ती हृष्टः । इत्युक्तम्—ममाग्रे तपोधनरावा केनापि न कार्या। ततो दर्शनिभिः सर्वैः 'षड् दर्शनमाता' इति उक्तम् । तसाः कङ्गणकान्यमिदम्—
  - (१९२) पश्चाइत्तं परैर्दत्तं लभ्यते वा नवा खल्छ । खहस्तेनैव यइत्तं तइत्तमुपलभ्यते ॥
- § १३४) तया विमलाद्रौ नन्दीश्वरोद्यापने नन्दीश्वरप्रासादः कारितः । तत्रोद्यापनं कृतम् । अत्रैव विमला-३० चलेऽनुपमसरः कारितम् । तसिन् भरिते केनापि चारणेनोक्तम्-
  - (१९३) भाऊ भरिंह काई सेत्तुंजि सर न काराविडं। जाणिडं ईणईं ठाइ आगइ अणुपमडी किडं॥

<sup>\*</sup> Ps आदर्शे एवेदं पद्य प्राप्यते । † एतत्पद्यद्वय Ps आदर्शे परित्यक्तम् ।

15

एकवीसवारभणनेनैकविंशतिसहस्रा दापिता मित्रणा।

> (१९४) उत्रुखोत्रुख गतिं कुर्वन् गर्वाद्खर्वजडवुद्धिः। वटकूपकूपमध्ये निवसति माणिक्यमण्डूकः॥

> > पुनराचार्यः प्रतिखरूपं प्रहितम्-

(१९५) गुणालीजन्महेतूनां तन्तूनां हृद्विपाटयन् । वंद्याद्वाद्वेपरिस्फूर्त्या रे पिञ्जन ! विजृम्भसे ॥

मन्त्री किश्चिद्विपितः स्तम्भतीर्थपौपधागारं छण्टाप्यैकत्र वस्तु दश्चे । आचार्यास्तद्तु समायाता मिलिताः 10 मिन्निणः । उक्तं च-मिन्निन् ! सङ्घभारोद्धारधुरीणे त्विय कथमसाकं पौपधागारे उपद्रवः । मिन्निणोक्तम्-पूज्या-नामनागमनमेव हेतुर्नान्यत् । पुनः सर्वमिप्पितम् । संवार्चासमये तैर्व्याहृतम्-

(१९६) एकं वासः सुरेदोः कृतसुकृतदातैर्जन्मकाले जिनानां दत्तं दीक्षाक्षणे वा ध्वजवसनमथो एकमेवाम्वरं च । सूर्यादीनां ग्रहाणां पुनरिप विधिना दत्तमस्मिन् क्षणेऽसौ सत्पात्रभूरि यच्छन्नधरितसुरपो नन्दताद् वस्तुपालः ॥

तदनु ते पुस्तकादि दन्या क्षमित्वा च प्रहिताः।

§ १३६) तथा यत्र यत्र प्रासादं कारयति तत्र तत्र निधिः प्रकटीभवति । एकदा श्रीशत्रुद्धये शृङ्गोपिर कपिर्दि-यक्षप्रासादः प्रारव्धः । पापाणान् विदार्य मण्डयध्वम् । चिन्तितम्—कथमत्र निधिः प्रकटीभविष्यति । मूलादिष टिङ्ककाभिर्विदार्य पापाणे द्विधाकृते सर्वेरप्यन्तः सप्पे दृष्टः । तदा मन्त्री तत्रासीत् । ख्यमायातस्तदाश्चर्यविलोक-20 नाय । यावत्पश्यति तावदेकावली हारः । करेण गृहीतः । सर्वेरिप दृष्टः । तत्र पपाठ कपिर्दिस्तुतिम्—

(१९७) चिन्तामणिं न गणयामि न कल्पयामि कल्पट्टमं मनसि कामगवीं न वीक्ष्ये। ध्यायामि नो निधिमधीनगुणातिरेकमेकं कपर्दिनमहर्निश्चमेव सेवे॥ तद्जु प्रासादः कारितः।

\$१३७) एकदा मित्रणा चिन्तितम्-यं श्रीशत्रुङ्कये कर्म्मश्याये मुच्यते स देवद्रच्यं विनाशयित । एवं 25 विचिन्त्य पौपधागारे श्रीविजयसेनस्रिपार्श्वे समेतः । गुरवो विन्दिताः । लघ्वाचार्याः श्रीउद्यप्रभस्र-योऽपि । ते तु मित्रणा सप्तशतयोजनानामन्तर्यः कोऽपि विद्वान् तमानीय पाठिताः सन्ति । तपोधनानामि पश्चित्रंशितिनमञ्जकार । तपोधनमेकं दृद्धं शान्तं नमस्कारपरावर्त्तनपरं दृष्ट्वाऽऽह—भगवन्! देवद्रच्येण रिक्षतेनोपेक्षितेन वा श्रेयः । यदि रिक्षतेन तर्धमुं दृद्धं यि प्रसादीक्रुरुत । यं शत्रुङ्कये नयामि । अपरे तत्र भक्षकाः । गुरुभिरुक्तम्—न युक्तमेतत् । वर्लादिष मानिता गुरुवः । तैस्तपोधनाग्रे ग्रोक्तम्—यन्मञ्जी विक्त तत्का- ३० र्थम् । तेनोक्तम्—भगवन्! दीक्षा मया निस्तारार्थं जगृहे । तत्र द्रच्याशनेन कथं मिलनयामि ! मित्रणा ग्रोक्तम्— एतन्मालिन्यं न किन्तु भूपणम्, चैत्यद्रच्यरक्षणेन । आग्रहं कृत्वा प्रहितः । स खदर्शनमार्गस्थो देवलेखकं विलो-कयित । एकदा आदेशवर्तिभः खादकैरुक्तम्—भगवन् । यूयं तीर्थमठपाः । भवतां पार्श्वे देवनमस्यागताष्टकुरा च्यवहारिण्ञ्रोपविश्वन्ति । एभिर्मिलनैर्जीणैञ्चीवर्त्तर्थं न । वस्नमध्ये किं दूपणम् । मनोहराणि वस[ना]नि परि-

<sup>1</sup> B दीक्षा नमस्कारपरावर्तनार्थे गृहीता। 2 B दर्शनाचाररत ।

द्यत । तानि ग्राहितः । तथाकृते पुनरुक्तम्-अनेके जना भवतां सह पर्यालोचं कुर्वन्ति, तत्कथग्रुद्गीते वदने भव्यम् १ । पश्चात्ताम्बूलं ग्राहितः । उक्तम्-अत्र भवतां भिक्षावेला तथा कर्म्मस्थायान्तरायं स्थात्, रसवतीमा-स्वादयतां किं द्पणम् १ । तल्लोखपः कृतः । भगवन् १ विलोकयत-पादेन चङ्कमणं भव्यं वा सुखासनेन १ । तमिप कारितः । एकदा सुखासनस्थः पालीताणके जनैः पश्चदश्चिः सह गन्तुं प्रवृत्तः । मन्त्री कृतधौतवसनः कृतग्रु- खकोशः पादचारेण सम्मुखो जातः । मन्त्रिणा पृष्टम्-केऽमी १ । अग्रेसरेरुक्तम्-असौ भवत्प्रहितो मठपः । 5 मन्त्रिणा सुखासनं स्थापयित्वा वन्दितः । उक्तम्-तले कार्यं कृत्वा वेगेन पादमवधारणीयम् । स लज्जितः । तत्रानश्चनमादाय स्थितः । उपर्योकारितोऽपि नायाति । उक्तश्च-मयाऽनशनं जगृहे । इयतां यतीनां मध्यादहं मन्त्रिणा प्रेपितः । ममाप्ययमाचारः । गुरूणां भवतां चाऽऽस्यं कथं दर्शयामि १ । अन्योऽत्र कार्यकर्त्ता वीक्ष्यः । उपरि गत्वाऽनशनं परिपाल्य दिवंगतः । मन्त्री तु यात्रां कृत्वा पुरमेत्य गुरूणां सकलं तद्वृत्तमाच्ल्यौ । [ २८ गुरुभिः प्रोक्तम्-माऽतः परं कोऽपि साधुश्चैत्यद्रव्यचिन्तां करोतु । एपोऽपि ईदृशो जातः । ]

§१३८) अथ महं० अनुपमदेच्या १२९२ वर्षे पश्चमी-उद्यापनं कृतम् । तत्र समवसरणानि २५, श्रीशत्रुञ्जय-तले वाटिका ३२, रैवते १६, तेजलपुरे पौपधागार-क्रमरसरःसहितं देवक्रलम्। झीझरीआग्रामे प्रासादः, सरोवरम्, वापी च । ॡणिगवसहीग्रासकृते डाक-डमाणीग्रामद्वयं दत्तम् । तपोधनोपकरणानि नाम्ना पात्राणि दोरु-झोली-डांडाप्र० ग्रामाणि । कोऽपि यात्राः १३ वक्ति ।

(अत्र B आद्र्शें एतद्वर्णनं विशेपविस्तरेण लिखितं लभ्यते, यथा-)

§१३९) {तथा महं० अनुपमदेच्या १२९२ पंचमी-उद्यापनं कृतम्। तत्र २५ समवसरणानि पश्चवर्णानि कारयित्वा श्रीस्रिस्यः प्रदत्तानि। एवं २५ महं० कुमारदेच्याः पश्चिविद्यति महं० ठठतादेच्या। तथा महं० आसराजवसही कारिता मा(पि?)तुः श्रेयसे च। महं० मछदेवश्रेयसे मं० छ्णिगश्रेयसेऽर्चुदे। तथा सप्तभागेन्यस्तासां श्रेयसे
सप्त प्रासादाः। तासां सखीनां श्रेयसे सप्त देवकुिकाः कारिताः। श्रीशञ्चख्यते वाटिका ३२ जगन्नाथपूजायै
कारिताः। रैवते पोड्य । तथा श्रीतेजलपुरं प्रासाद-पौपधागार-कुमरसरःसहितम्। तथा झींझरिआयामे प्रासादो 20
वापी सरश्च। अर्चुदे छ्णिगवसह्यां श्रीनेमिपूजाये डाक-डमाणी इति ग्रामद्वयं ददौ। तथा तपोधनोपकरण १४ तेपां
नाम्ना दोरज-झोली-डांडाप्रभृतीनि प्रतिग्रामाण्यस्थापयत्। एवं सर्वकीर्तनानि १२५००० विम्वानि शैठ-पित्तलमयानि । १८ कोटि, ९६ तक्ष शञ्चख्यपदे। १२ कोटि, ८० तक्ष गिरिनारपदे। १२ कोटि, ५३ तक्ष अर्नुदपदे।
९८४ पोसाल, ५०० सिंहासन दान्त-काष्टमय, ५०५ समवसरणानि पद्चस्त्रमयानि । तीर्थयात्रा १२; कोऽपि
१३॥: वक्ति । ७०० त्रक्षशाला। ७०० सत्राकार। ७०० तपित्वने मठाः। मसीति ८४, गढ ३२, सरोवर २५
६४, वावि ७००। माहेश्वरेषु प्रासादेषु, ३ सहस्र विडोत्तर नृतन जीर्णोद्धार, १३०४ जैन प्रासाद शिखरवद्ध,
२३०० जीर्णोद्धार, २१ आचार्यपद। सरस्रतीभांडागार ३—भृगुपुरे स्तंभतीर्थे पत्तने च। १८ कोडि द्राम दण्डकलश्च-पुस्तकपदे। १५०० तपोधन दिनं प्रति विद्ररणउं। ५०० त्राह्मणभोजनम्। १०० कार्पटिकभोजनम्।
दक्षिणस्यां श्रीपर्वत, पश्चिमायां प्रभास, उत्तरस्यां केदारु, पूर्वस्यां वाणारसी इति भूमिमध्ये। एवं सर्वोद्ध ३
कोटिश्चत, ३२ कोडि, ८४ तक्ष, ७ सहस्र, ४ शत, १४ लोहिडआ अथवा इका आगला द्राम मीमप्री०।}। । । ।

§१४०) अथ मीमे [राज्ञि] दिवंगते राणकलवणप्रसादः पुत्रयोवीरम-वीरधवलयोर्मध्यादेकमपि राज्ये उपवेश्चितुं न शशाक । आद्यः पत्तनपरिग्रहस्य प्रियः, द्वितीयस्तु दानी योद्धा । अथैकदा राणकवीरधवलेन ताम्बूलो [वं]ठायापितः । तेन विलोक्य तटे [क्षिप्तः ] एवं द्वित्रिवेलम् । राज्ञा पृष्टम् –िकमरे ! त्यजिसि ! स्वामिन् ! मध्ये कृमयः कृष्णवर्णाः । राणकेन मित्रणोऽत्रे उक्तम् –यदहमराजापि छ्त्या नृषः कृतः ।

<sup>1</sup> B कथमुद्रानसस्य (?) वदने भन्यम् । पु॰ प्र॰ च॰ 9

§ १४१) तदनु विश्वमल्ले किश्चिद् यौवनाभिमुखे सित धवलककात् सर्वमापृच्छयं, मित्रणं पाश्चात्ये विमुच्य, तेजःपालं सहादाय पत्तने गत्वा राणकं वीरमं च मुत्कलाप्य महता परिकरेण गङ्गां प्रति चचाल । ततो मतोडां तीथें दानादि दत्त्वा कुण्ड्यन्तिवेद्य । सा द्विजैवोंल्यमानापि न बुडित । तेजःपालेनोक्तम्—कापि हृदि आर्त्तःः । राणकेनोक्तम्—राज्यं वीरमस्य भविष्यति वीसिलको रुलिष्यति । मम करे जलं क्षिप—वीसलस्य राज्यं मया विध्यम् । मित्रणा तथा हस्ते जलं क्षिप्तम् —एपा चिन्ता न विध्या । तद् नु कुण्डी मयां । तेजःपालः सुकृत्यं विधाय क्रमेण पत्तनमायातः । इतो राणकस्तेजःपालमागतं श्रुत्वा सद्योकः सभायामुपविष्टः । तावता तेजःपालेन विश्वमल्लस्योत्तारके राणकपद्व्यास्तिलकं कृतम् । वादित्रवादनं श्रुत्वा राणकेन पृष्टम्—किमिढं विश्वमल्लस्योत्तारके । इत्ततेजःपालो नृपगृहे प्राप्तः । राणकेनोक्तम् —तेजलः । वादित्रवादने को हेतुः । देव । विश्वमल्लः स्वामिनः पट्टे अभिपिक्तः । इतो गोधियकेनोक्तम्—राज्ञाऽभिपिक्तो भवितः त्वया वा १, मया न कथं । तवं तु 10 पट्टस्य पदातिरसि । अद्य स्वस्वामिस्रतो राणकः कृतोऽस्ति । कल्ये राजानं करिष्यामि । एवं गोधिय-तेजपालो विवदानौ राणकेन निपिद्वौ । वार्चाः पृष्टा सुतस्यौद्धिदेहिकं कृतम् ।

श्रीवीरधवले दिवंगते मन्त्रिणा वस्तुपालेनोक्तम्-

(१९८) आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः क्रमेण जातं तदेतदतुयुग्ममगत्वरं तु । वीरेण वीरधवछेन विना जनानां वर्षा विलोचनयुगे हृद्ये निदाघः॥

अत्र मोजदीनमातुः सम्वन्धः।

[ एष सम्बन्धः P सञ्ज्ञके आदर्शे लिखितो नास्ति, परं B सञ्ज्ञके आदर्शे उपलभ्यते । तत प्यात्रावतार्यते । यथा-]

११४२) {इतथ सुरत्राणमाजेदीनमाता कादिकथ हजयात्रां कर्तुं पत्तनमायातौ । मित्रणा प्रवेगोत्सवपूर्वकं प्राप्तणकं विधाय सम्प्रेपणपूर्वकं स्थाने स्थाने, मित्रवचसा गौरवमनुभवन्तौ हजयात्रां कृत्वा प्रत्याद्वतौ । प्रवेशपूर्वकं भोजितौ । मात्रोक्तम्—त्वं मत्सुतः सुरत्राणादप्यधिकः । िकमिष याचस्य । मातः! नागपुरप्रत्यासन्ने मकडाणा 20 ग्रामे पापाणस्य स्वनिरित्त । तस्याः प्रत्तरत्रयं स्थमातुः सकाशाद्याचे । तयोक्तम्—तथा करोमि, यथा मे सूनुः समर्पिय्यति । तथा उपायने तेजी ५०० प्रहितानि सार्द्धम् । इतः सुरत्राणः जनन्याः सम्सुखमाययौ । गुरुरुक्तः सुखेन यात्रा कृता । वस्तुपालप्रसादेन । हिंदुकं किं प्रशंसयिति । तेनोक्तम्—तस्य भक्तिः सा या एकया जिह्वया वक्तं न पार्यते । इदमुपायनम् । तदवलोक्याह—स किं याचते । प्रत्तरत्रयम् । एवं त्वं कथयन् हरामं जनयिति । किं करोमि १—तस्य सा मिक्तर्ययाहच्य किं याचते । प्रत्तरत्रयम् । एवं त्वं कथयन् हरामं जनयिति । मित्रिणा कथापितम्—यद् रहकलेषु उभयोरिप पक्षयोरत्वण्डधारा घृतस्य देया । एवं महोत्सवे जायमाने फलिहकाः श्रीशत्रुङ्खये प्राप्ताः । मत्री संघं संमील्य यात्रार्थमुपि गतः । तत्र संघसाङ्गलिपूर्वं विज्ञप्ति । एतद्यगान्तेऽपि मा भूयात् । परं न ज्ञायते । कदाचित्कालयोगेनानर्थः स्थाचिदं विम्वं श्रीसंचेन प्रसादं विधाय स्थापनीयम् । संघसाङ्के क्षिप्तमित्ति । एवम्रक्त्वा एकां युगादिदेवस्य फलिहकाम्, एकां अर्थसंकेन प्रसादं विधाय स्थापनीयम् । संघसाङ्के क्षिप्तमित्ति । एवम्रक्तवा एकां युगादिदेवस्य फलिहकाम्, एकां अर्थसंकस्य, एकां कप्तेः—एवमिभिधाय भूमिगृहे व्यधात् । }

 $<sup>1\</sup> B$  मुक्कलप्य ।  $2\ B$  मागतोडा ।  $3\$  एतद्वाक्यस्थाने B 'कृतं एतत् ।'  $4\ B$  बुहिता ।  $5\ B$  शोकवान् ।  $6\ B$  नृपसग्रन्यायात ।  $7\ B$  पृष्टम् ।  $8\ B$  तेज पाल ।  $9\ P$  भिविष्यति ।  $10\ P$  'कथ' अग्रे 'त्वया' शब्दोऽधिक ।  $11\ B$  वार्ता पृष्टा ।  $12\ B$  विद्धे ।

§१४३) एवं पुण्यानि राजकार्याणि कुर्वतोरेकदा राणक ल्एणप्रसादेन तेजल उक्तः मिल्लन् कार्यः शिवा कार्यः शिवा विराधनलः स्वर्गामी जातः । तत्पुत्रः शिक्यः । यदि तव विचारे एति तदा वीरमस्य राज्य दीयते । मिल्लिणा उक्तम् —स्वामिन् । मया स्वस्वामिस्नोर्वासलस्याङ्गीकृतमस्ति । राणकः प्राह—यद्यप्येवं तथापि मद्वाक्यं मन्यस्व । मिल्लिणा मानिते, रात्रौ वीरमः समेत्य राणकं लक्त्या प्रहृत्य, प्राह—भो डोकरं । अद्यापि राज्याशां न मुश्रसि १, किं द्वितीयमपि त्रियमाणं अपेक्षसे १ । एवमुक्त्वा गतः । राणकेन चिन्तितम्—अनेन कीलिकामङ्गो न ज्ञ प्रतीक्षितः । स कोऽप्यस्ति यः प्रातःप्रहरमध्ये वीसलमानयित । नागडेन मद्वपुत्रेणोक्तम्—अहं धवलके रात्रिंपश्चान्त्यप्रहरे यास्यामि । वितन्तु करभीमाल्ह्य समेष्यति । स लेखं दत्त्वा प्रहितः । वीसलं सुप्तमुत्थाप्य प्राह—यदि त्वं राजा तदा मे किं १ । श्रीकरणम् । तिं चल । करभीमाल्ह्यायात् । प्रातः राणकः सकलपरिग्रहं सम्मील्य सहस्रलिङ्गोपकण्ठे उत्तारकं दत्त्वा स्थितः । वीसलेन राणकस्तत्रैत्य नमस्कृतः ।

ततो राणकेन तिलकं कृत्वा वर्षनादपूर्व धवलगृहे नीतः, सिंहासने उपवेशितश्र। वीरमः — किं १ किं १ याव-10 हिक्त ति तावित्रसानिस्वनपूर्वकं श्रीवीसलदेवाज्ञा श्रुता। अश्वसहस्त हिंदग्रिभः समं पृथग् भृत्वा स्थितः। इतस्तेजः- पालबुद्ध्या राज्ञाऽचिन्ति— वृद्धस्य वीरमोपरि मोहोऽस्ति, मा कदाचिदेति हिघटयतु— इति विमृत्र्य वृद्धके विषं क्षिष्त्वा सन्ध्यायां राणकपार्श्वे गन्तुं प्रवृत्तः। राणकेन तु चिन्तितमित्ति — मया विरूपं कृतम्। अद्यापि राज्यं प्रातर्वीरमस्य दासे। उक्तम्— द्वारे कोऽपि विश्वन् रक्ष्यः । इतो राजा द्वारस्थि निषध्यमानोऽपि मध्ये प्रवित्रय राणकं प्राह—तात! अमृतमिदं सत्वर पिवत विश्वन् तत्सः। तव विचारे आयातम् १। आयातं ति ति नित्रम्। राणकेन उक्तम् १—त्वया राज्य-15 निर्वाहो भावी विश्वन्त्वा पीतम्। तत्कालं दिवंगतः। तेजः पालस्य "राजस्थापनाचार्यः" इति विरुदं जातम्।

§१४४) इतो मित्रवुद्ध्या श्रीवीसलदेवेन तृतीये दिने वीरमो भाणितः—यनमे वीरमत्तातसमः। अतो यदि विक्तिः तदा राज्यं मुञ्जामि, सेवां करोमिः । तद्गु प्रधानैर्महाधरैश्रोक्तं वीरमं प्रति—देव! राजा मान्यः । यस्त्वेवं विक्तिः । वीरमः प्राह—यदि मे नगरपञ्चकं नृपो ददाति—एकं प्रह्लादनपुरं, द्वितीयं विद्यापुरं, तृतीयं वर्द्धमानपुरं, चतुर्थं धवलकं, पञ्चमं पेटलाउद्रपुर। एतानि पञ्च पुराणिः, तथा वर्षं प्रति द्रम्म लक्ष ३। एवं 20 यदि नृपो मन्यते तदा प्रणामं करोमि। नृपेण मानितम्। मित्रणा तत्कालं "तन्नगरपरिसरे पञ्च प्रामाणि तन्नाम्ना वासितानि। वीरमो मिलितः। नृपं प्रणम्य वीरमो वाटके स्थितः। वीसलदेवस्य राज्यं निष्कण्टकं जातम्। नागडस्य श्रीकरणं जातम् । मित्रणो व्यापारो निवृत्तः। नृपेण "वृद्धामात्या" इति दत्तमानाः सेवां कुर्वाणाः सन्ति।

(१९९) सूत्रे वृत्तिः कृता दुर्गसिंहेनापि मनीषिणा। विसूत्रेऽपि कृता तेषां वस्तुपालेन मन्त्रिणा॥\*

एकदा वीरमेन नगरपश्चकं याचितम् । राज्ञा ग्रामपश्चकं दर्शितम् । तेनोक्तम्-नगराणि याचे । राज्ञोक्तम्-25 एपु दत्तेषु किमविशय्ते १ । तिर्हे न स्थास्ये । त्रज । स सपिरच्छदो मालवं प्रति व्रजन्, राज्ञा जावालिपुरीयस्य चाचिगदेवस्य पार्श्वात् सहंवाडीघाटसमीपे मारितः ।

§ १४५) इतश्र-अर्वुद्चैत्ये गजशालां वीक्ष्य यशोवीरेण मित्रणा पृष्टम्<sup>३¹</sup>-भवतां पूर्वजः कः श्रीकरणः १ । पृष्टम्-कथम् १ । श्रीकरणं विना गजशाला सत्या न भवति<sup>३²</sup> । तदनु तेजःपालेन गजः समानायितः । तं

<sup>1</sup> P 'राणक' नास्ति । 2 B तेज पालो ज्याहृत । 3 राज्य कस्य दीयते । 4 B सुतस्तु । 5 B समेति । 6 B नास्तीद वाक्यम् । 7 B मम वाक्याद वीरमस्यास्तु । 8 B ढोळ्कर । 9 B छियक्त । 10 B 'रात्रि' नास्ति । 1 एतद्व्यांतपिक्तस्थाने B आदर्शे "तद्गु करमीमधिरुद्ध चिलत ।" इत्येव पाठो विद्यते । 11 B चतुरक । 12 B वीसल समायात । राणक नमस्कृत्य यावदास्ते तावद् । 13 B विधाय । 14 B ०पुरस्तर । 15 विधते । 16 B सह । 17 B 'अस्ति' नास्ति । 18 B रक्षणीय । 19 B कुरुत । 20 B समायात । 21 B आयातेनानीत । 22 B ज्याहृत । 23 B भविष्यति । 24 B कथयति । 25 नास्तीद पद B । 26 B मानयोग्य । 27 B अभिद्धाति । 28 B अपर । 29 B नगराणा परि । 30 B नास्तीद वाक्य । 20 B आदर्शे एप श्लोको नास्ति । 20 B उक्त । 20 B गजशाला न घटते ।

नृपस्योपायने कृत्वा, एककोटि १६ लक्ष, वर्षं यावत् चडावके कृत्वा गृहीतम् । व्ययस्ताद्दगेव । केनापि कविना नृपं प्रति प्रोक्तम्—

> (२००) एतावतैव वीसल! पद्य प्राग्वाट-लाटयोर्भेदम्। एक इभानुपनिन्ये प्रथमश्चरमस्तु खरमेकम्॥

- 5 तेजःपालेन स हस्ती ढौकने कृतः । लाटेन समराकेन वेसरश्रैकः । द्रम्म लक्ष २६ त्रुटो, द्वितीयवर्षे श्रीकरणं मुक्तम् ।
  - (२०१) बौद्धैबौद्धो वैष्णवैर्विष्णुभक्तः, श्रौवैः श्रौवो योगिभिर्योगरङ्गः। जैनैस्तावज्ञैन एवेति कृत्वा सत्त्वाधारः स्तूयते वस्तुपालः॥

११४६) सं० १२९८ वर्षे मन्त्री नृषं मुत्कलाप्य चिलतः । नागडस्तु राणकसार्थे मण्डलीं गतः। तत्र 10 तपोधनसाराविषये शिक्षां दत्त्वा अद्भेवालीआग्रामे०..... ...प्रासादः। सरः। सत्रशालात्रयं च कारितम्। (असङ्गद्दे अत्र एतदेव वर्णन किञ्चिद्धिस्तारेण लिखितं लभ्यते। यथा-)

{संवत् १२९८ वर्षे जातकेनायुपोऽन्तं परिज्ञाय नृषं मुत्कलापयामास-देव! क्षम्यताम्, यत्स्वामिन ऊणं खूणं वा कृतः । राजा-हे मित्रन् कथमेतत् । देवसेवाये यास्यामि । मित्रिन् तं मदीय[तात]वीरधवलसमोऽतस्त्वां कथं प्रेपये । कदाचिदेयद्रम्माणां शङ्का भवतिः तटा न कार्यम् । मदीयं शरीरं तवायत्तम्, द्रव्यः किम्, 15 द्रम्माणां पत्रं विदारियण्यामि । परं मा वज । मत्री प्राह-देव । द्रम्माणां किम् १, द्रम्मा वाह्याः । देहं तु तव पिण्डैः पोपितम् । परमवसाने प्रत्यासन्ते देव । तीर्थसेवा युक्ता । अश्रुपातपूर्वं राज्ञा वीटकं दत्तम् । मित्रजनान् क्षमियत्वा श्रीवस्तुपालो महता परिच्छदेन सह श्रीशत्तु ज्ञयोपि चचाल । इतो राणकनागडो मित्रिप्रयाणं श्रुत्वा सम्प्रेपियतुं चचाल । मंडल्यां गतेन मित्रणाभिहितम्-राणक । राजकार्याणि सीदन्ति । यूयं प्रसादं कृत्वा वलत । तेनोक्तम्-तव गृहे वहुरसि । तवोपजीवनेन इयतीं ऋद्विम् । करणीयं किमप्यादिश । मित्रणोक्तम्-

20 (२०२) न कृतं सुकृतं किश्चित्सतां संस्मरणोचितम्। मनोरथैकसाराणामेवमेव गतं वयः॥
राणकः प्राह-परं किश्चन मनिस दुष्यति, ममाग्ने किं नोच्यते १। देव । मिय गते सित एते व्रितनो दुःखिनो
भविष्यन्ति। मित्रिन् । इत्थं कथमुच्यते १। यद्भवतां पार्श्वात् सुखिनः करिष्यामि। परिमयं चिन्ता न विधेया।
इति राणको मुत्कलाप्य विलतः। मन्त्री अंकेवालिआग्रामे गतः। गुरवस्तत्रोक्ताः-भगवन् । मेऽनशनं प्रयच्छत।
तत्र तेजःपालानुमत्या गुरुभिरनशनं प्रदत्तम्। मन्त्री क्षिति-क्षामणापूर्वं पश्च परमेष्ठिनः सरन् स्वर्गं गतः। संस्का25 रादनु तेजःपालेनास्थीनि श्रीशत्रुद्धये प्रहितानि। तत्र स्वर्गारोहणप्रासादः कारितः। अंकेवालिआग्रामे प्रासादः
कारितः। सरोवरं च सत्रशाला च। तत्र धर्मस्थानत्रयं कारितम्। तेजःपालो यात्रां विधाय पत्तने समायातः।}

§१४७) व्यापारे वर्ष १८ तद्नु वइठा ऊठि । तथा १३०८ वर्षे महं० तेजःपालेन स्वर्गमनाय राजा [ № वीसलदेवः ] मुत्कलापितः । तदा द्रम्मा लक्ष २७ देया आसन् । राज्ञा मुक्ताः¹ । [ तथा राज्ञा द्रम्मा लक्षत्रयं धर्मव्ययाय वितीर्य\* ] तेजःपालः प्रहितः । श्रीसङ्घं क्षमयित्वा श्रीशङ्खेश्वरोपरि चलितः । चन्द्रोमाणा- 30 ग्रामे गतः । ¹जातकमवलोकितम् –यचन्द्रोमाणाग्रामे पाश्चात्यप्रहरे व्ययः । मन्त्री अनशनमादाय दिवमगमत् । तत्र कीर्त्तनत्रयम्¹ ।

§१४८) ई अथ मित्रणि दिवं गते श्रीवर्द्धमानसूरयो वैराग्यादाम्विलवर्द्धमानं तपः कर्त्तुं प्रारेभिरे । श्रीशङ्केश्वर-पार्श्वनाथाभिग्रहं च जगृहुः । यत्तपसि सम्पूर्णे देवं नमस्कृत्य पारणकं करिष्यामः । सम्पूर्णे जाते देवं नन्तुं

 $<sup>1\</sup> B$  दम्मान् विमुच्य । \* Ps आदशें एवेतद्वाक्य लभ्यते ।  $\dagger$  एतत्पिक्तस्थाने P 'पाश्चात्यिदेने दिवगत ' इत्येव सिक्षरि पाठ ।  $\ddagger B$  आदशें एतत्प्रकरण प्राप्यते ।

| प्रस्थिताः । मार्गे श्रान्तास्तृपिता एकस्य तरोस्तले देवं नमस्कृत्यानश्चनाद्विनष्टाः । शङ्केश्वरेऽघिष्ठायको जातः ।<br>ज्ञानेन मन्त्रिणो गतिमन्वेष्टं प्रवृत्तः । अजानानो महाविदेहे श्रीसीमन्धरं नमस्कृत्य पप्रच्छ–भगवन् ! वस्तुपाल- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जीवः क गतः । सामी आह–अत्रैव पुष्कलावृतीविजये पुण्डरीकिण्यां क्ररुचन्द्रो नाम नृपो जातः । स तृतीयभवे                                                                                                                                |
| सेत्स्यति । अनुपमदेवीजीवः श्रेष्ठिनः सुता अत्रैव विजये जाता । साष्टवार्षिकाऽसामिदीक्षिता, देशोनां पूर्वकोटिं                                                                                                                       |
| तपस्तस्वा सेत्स्यति । इति तेन व्यन्तरेणात्र भरते वस्तुपालानुपमदेव्योर्गतिः प्रकटीकृता ।                                                                                                                                            |
| ।। इति वस्तुपाल-तेजःपालप्रवन्धः ।।                                                                                                                                                                                                 |
| (एतत्प्रवन्धप्रान्ते ${f P}$ सञ्ज्ञके सङ्ग्रहे निम्नगतं विशेपवर्णनं लिखितं लभ्यते–)                                                                                                                                                |
| § १४९) अत्राग्रेतनः प्रवन्धः कथनीयः । वीरधवलेन वामनस्थल्यां जयतलदेविभ्रातरौ साङ्गण-चाम्रुण्डराजौ                                                                                                                                   |
| मारितौ । युद्धे जाते १४ शततुरङ्ग स० ५ जजी (१)                                                                                                                                                                                      |
| (२०३) जीतउं छहि जणेहिं सांभिल समहरि वाजीइ। <sup>10</sup>                                                                                                                                                                           |
| विहुं भुजि वीरतणेहिं चिहुं पगि ऊपरवटतणे ॥–इति चारणोक्तिः।                                                                                                                                                                          |
| १९०) गोध्राधिपो घूघलमण्डलीकस्तेजःपालेन बद्धः धवलकपुरसभायामानीतः । तदा सोमेश्वरोक्तिः–                                                                                                                                              |
| (२०४) मार्गे कईमदुस्तरे जलभृते गर्ताशतीराकुछे                                                                                                                                                                                      |
| (२०४) भाग कद्दमदुस्तर जलमृत गत्ताशातराक्कल<br>खिन्ने ज्ञाकटिके भरेतिविषमे दूरे गते रोधसि ।                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                    |
| शब्देनैतदहं व्रवीमि महता कृत्वोच्छितां तर्जनी-                                                                                                                                                                                     |
| मीदक्षे गहने विहाय धवलं वोढुं भरं कः क्षमः॥                                                                                                                                                                                        |
| § १५१) एकदा मन्री स्तम्भने आगतः । तत्राचार्येरुक्तम्−्                                                                                                                                                                             |
| (२०५) अस्मिन्नसारसंसारे सारं सारङ्गलोचना ।                                                                                                                                                                                         |
| मत्री रुष्टः । श्टङ्गारिण एते । अप्टमे दिने-                                                                                                                                                                                       |
| यत्कुक्षिप्रभवा एते वस्तुपालभवाद्याः॥ 20                                                                                                                                                                                           |
| दशसहस्रदीनारा दत्ताः । न गृहीताः । भृगुपुरे लेप्यप्रतिमास्थाने अन्या कारिता तद्रव्येण ।                                                                                                                                            |
| § <b>१५२) एकदा मित्रिभिः प</b> लितं दृष्टा चिन्तितम्~                                                                                                                                                                              |
| (२०६) अधीता न कला काचित् न च किञ्चित्तपः कृतम्। दत्तं न किञ्चित्पात्रेभ्यो गतं च मधुरं वयः॥                                                                                                                                        |
| (२०७) आयुर्योवनवित्तेषु स्मृतिद्योषेषु या मितः। सैव चेजायते पूर्वं न दूरे परमं पदम्॥                                                                                                                                               |
| § १५३) सङ्घपारम्मे नरचन्द्रस्ररिभिरुक्तम्- 25                                                                                                                                                                                      |
| (२०८) चौलुक्यः परमाईतो नृपद्यतस्वामी जिनेन्द्राज्ञया                                                                                                                                                                               |
| निर्ग्रेन्थाय जनाय दानमनघं न प्राप जानन्नपि ।                                                                                                                                                                                      |
| सम्प्राप्तस्त्रिदिवं स्वचारुचरितैः सत्पात्रदानेच्छया                                                                                                                                                                               |
| त्वद्रूपोऽवततार गूर्जरसुवि श्रीवस्तुपालो ध्रुवम् ॥                                                                                                                                                                                 |
| मन्त्री यात्रायां वृपमं प्रति पपाठ-''आस्यं कस्य न वीक्षितं० ॥''                                                                                                                                                                    |
| (२०९) यद्दाचे चूतकारस्य यत् प्रियायां वियोगिनः। यद्राधावेधिनो लक्ष्ये तद्ध्यानं मेऽस्तु ते मते॥                                                                                                                                    |
| रैवते नेमिं प्रति-                                                                                                                                                                                                                 |
| (२१०) कल्पद्रुमस्तरुरसौ तरवस्तथाऽन्ये चिन्तामणिर्मणिरसौ मृणयस्तथाऽन्ये ।                                                                                                                                                           |
| धिग जातिमेव दृहदो वत यत्र नेमिः श्रीरैवते स दिवसो दिवसास्तथाऽन्ये ॥                                                                                                                                                                |

15

25

30

§ १५४) एकदा मोजनी(दी)नसैन्यं ढिछीतश्रितम्। प्रयाणक ४ जातानि। राणकस्य सुद्धिर्जाता। वस्तुपालो वीटकं गृहीत्वाऽश्वलक्ष १ युतोऽर्बुदिगिरौ गत्वा हतवान्। भग्नम् । राणकेन परिधापितः। उक्तम्-"त्वमेव मे गुणवान्।।"

पूनडसा नागपुरीयो मित्रसङ्घे मिलितः । तत्र-"अद्य मे फलवती पितुराञ्चा०" । श्रीयुगादिफलही, कपिह्-गुण्डरीक-चक्रेश्वरी-तेजपुरविम्वपार्श्वमूर्त्ति-फलही ५ खानित आनीताः ।......िढ्छीत आगतस्य मित्रणो हेमलक्ष १० राणकेन दत्ताः । तेन तत्क्षणमेव ब्राह्मणेभ्यो दत्ताः । तदा काव्यानि-

- (२११) निरीक्ष्य मन्त्रिन्! द्विजराजमेकं पद्मानि सङ्कोचमहो भजन्ति। समागतेऽपि द्विजराजलक्षे सदा विकासी तव पाणिपद्मः॥
- (२१२) उचाटने विक्रिपतां रमाणामाकर्पणे स्वामिहृद्श्च वर्घे । एकोऽपि मन्त्रीश्वरवस्तुपालः सिद्धस्तव स्फूर्त्तिमियर्त्ति तन्त्रः॥

नानाकेनाप्युक्तं नागरेण-

(२१३) एकस्त्वं भ्रवनोपकारक इति श्रुत्वा सतां जिल्पतं लज्जानम्रशिराः स्थिरातलिमदं यद्वीक्षसे वेद्मि तत्। वाग्देवीवदनारविन्दतिलकः! श्रीवस्तुपाल ध्रवं! पातालाद्वलिमुद्दिधीपुरसक्तनमार्गं भवान्मार्गति॥ अत्रापि पोड्यसहस्रदत्तिः।

§ १५५) एकदा अनुपमा अर्वुदचैत्ये आगता सूत्रधारान् कर्म्मस्थायमन्दादरानाह-

(२१४) भूपभ्यूपल्लवप्रान्तिनरालम्बिवलिम्बिनीम्। स्थेयसीं वत मन्यन्ते सेवकाः खामिप श्रियम्॥ तया पृ०-शीघं निष्पद्यते स उपायः कः। तैः स्० निवेदितम्-ग्रासः द्विम(ग्र)णी क्रियताम्। कृतः। 20 पश्चान्निष्पन्नः।

(२१५) इतोऽव्धिः परितो मृत्युरितो व्याधिरितो जरा। जन्तवो हन्त पीड्यन्ते चतुर्भिरपि सन्ततम्॥

§ १५६) यशोवीरः प्रथमसङ्गमे श्रीअर्चुदे श्रीवस्तुपालं प्रति प्राह-

(२१६) श्रीमत्कर्णपरम्परागतभवत्कत्याणकीर्त्तिश्चतेः प्रीतानां भवदीयद्द्यीनविधौ नास्पाकमुत्कं मनः। श्चत्वा प्रत्ययिनी सदा ऋज्जतया खालोकविस्रम्भणी दाक्षिण्यैकविधानकेवलमियं दृष्टिः समुत्कण्ठते॥

§ १५७) मन्त्री राजानं मुत्कलाप्य अङ्केवालीआग्रा० गतः सपरिजनः।

(२१७) गुरुभिपक् युगादीकाः प्रणिधानं रसायनम् । सर्वभूतदयापथ्यं सन्तु मे भवरुग्भिदे ॥ (२१८) लब्धाः श्रियः सुखं स्पृष्टं सुखं दृष्टं तन्र्रहाम् । पूजितं दर्शनं जैनं न मृत्योभियमस्ति मे ॥ तत्रानक्षने मित्रिचिन्ता—

(२१९) सुकृतं न कृतं किश्चित् सतां संस्मरणोचितम् । मनोरथैकसाराणामेवमेव गतं वयः ॥ (२२०) यन्मयोपार्जितं वित्तं जिनशासनसेवया । जिनशासनसेवैव तेन मेऽस्तु भवे भवे ॥ इति वदन् मत्री वस्तुपा० दिवं ययौ । ततस्तेजःपाले दिवंगते लोकोक्तिः-

| (२२                     | १) किं कुम्मीः किम्रुपालभेमहि किम्रु ध्यायाम् किं वा स्तुमः                            |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         | कस्याग्रे खमुखं खदुःखमेखिलं सन्दर्शयामोऽधुना ।                                         |    |
|                         | शुष्कः कल्पतरुर्यदङ्गणगतश्चिन्तामणिश्चाजरत्                                            |    |
|                         | क्षीणा कामगवी च कामकलको भग्नो हहाँ दैवतः ॥                                             |    |
| सं० ] १३                | ०८ तेजःपालो दिवं जगाम ।                                                                | 5  |
|                         | A A A A A                                                                              |    |
| (B;                     | सञ्ज्ञके आदर्शे पुनरेतत्प्रवन्धान्ते निस्नगतानि वस्तुपालसम्वन्धिकाव्यानि प्राप्यन्ते-) |    |
| (२२२)                   | सेजवालकसहस्रचतुष्कं साधिकं पश्चरातैश्च ।                                               |    |
|                         | पश्चकं च द्यातपश्चकमिश्रं स्पन्दनाभवरिष्ठिखिकानाम् ॥ १॥                                |    |
| (२२३)                   | श्तानि चाष्ट्रादशवाहिनीनां सुखासनानां प्रमितिस्तयैव।                                   |    |
|                         | तपोधनानां द्विञातीसहस्रे ञातं सहस्रं च दिगम्वराणाम् ॥ २ ॥                              | 10 |
| (२२४)                   | त्रिंदाद्विमिश्रा त्रिदाती चराणां रत्नासनानां वृपद्योभितानाम् ।                        |    |
|                         | शतानि च त्रीणि तु मागधानां चतुःसहस्राश्च तुरंगमाणाम् ॥ ३॥                              |    |
| (२२५)                   | अष्टौ महाङ्गाश्च चतुःशतानि लक्षास्तथा सप्तति मानवानाम्।                                |    |
| , ,                     | श्रीवस्तुपालस्य कृताऽऽद्ययात्रासंख्येयमानन्दकरी जनानाम् ॥ ४ ॥                          |    |
| (२२६)                   | स्वस्ति श्रीव्रह्मलोकात्कविजनजननी भारती व्रह्मपुत्री                                   | 15 |
| <b>、</b> · · · <b>,</b> | घात्र्यां श्रीवस्तुपालं क्करालयति यथा कार्यमेतन्निवेद्यम् ।                            |    |
|                         | योऽभूत्कलपद्धकलपः सकलसुमनसां नाधुना सोऽपि भोज-                                         |    |
|                         | स्तस्मात्सीदन्त एते जगति सुकृतिना रक्षणीयास्त्वयैव ॥ ५ ॥                               |    |
| (२२७)                   | खस्ति श्रीभृमिवासाद्विपिनपरिसरात्क्षीरनीराधिनाथः                                       |    |
| • • • •                 | पृथ्व्यां श्रीवस्तुपालं क्षितिधवसचिवं वोधयत्यादरेण ।                                   | 20 |
|                         | अस्या आस्माकपुत्र्याः कुपुरुषजनितः कोऽपि चापल्यदोषो                                    |    |
|                         | निःशेषः शेषलोकम्प्रणग्रणभवता मूलतो मार्जनीयः ॥ ६ ॥                                     |    |
| (२२८)                   | मुखमुद्रया सहाऽन्ये द्धित करे सचिवमन्त्रिणो मुद्राम् ।                                 |    |
| ( , , - )               | श्रीवस्तुपाल ! भवतो वदान्य ! तद्दितयमुन्मुद्रम् ॥ ७ ॥                                  |    |
| (२२९)                   | कीर्त्तिः कन्दलितेन्दुकान्तिविभवा धत्ते प्रतापः पुनः                                   | 25 |
| ( , , , ,               | प्रौढिं कामपि तिग्मरिक्ममह्सां बुद्धिर्बुधाराधिनी।                                     |    |
|                         | प्रत्युजीवयतीह दानमसमं कर्णादिभूमीभुज-                                                 |    |
|                         | स्तत्किश्चिन्न तवास्ति यन्न जगतः श्रीवस्तुपाल! प्रियम्॥८॥                              |    |
|                         | महं० यशोवीरेण─                                                                         |    |
| (२३०)                   | लक्ष्मीं नन्दयता रतिं कलयता विश्वं वशीकुर्वता                                          | 30 |
| ( ) ( )                 | त्र्यक्षं तोषयता मुनीन्मुदयता चित्ते सतां जाग्रता ।                                    |    |
|                         | सङ्खेऽसङ्ख्यशरावलीं विकिरता रूपश्चियं पुष्णता                                          |    |
|                         | नैकट्यं मकरध्वजस्य विहितो येनेह दर्पव्ययः ॥ ९॥                                         |    |
|                         |                                                                                        |    |

30

- (२३१) हंसैर्लेब्धप्रशंसैस्तरितकमलप्रत्तरङ्गेस्तरङ्गे-नीरेरन्तर्गभीरेर्वकचढुलकुलग्रास[लीने]श्च मीनेः। पालीरूढद्वमालीतलसुखशिपणीतेश्च गीते-भीति प्रकीडदातिस्तव सचिव! चलचक्रवाकस्तटाकः॥ १०॥
- <sup>5</sup> अत्र पं० सोमेश्वरेण पोडशयमकव्यये पोडशसहस्रा द्रम्माणां प्राप्ताः । [पुनः] पं० सोमेश्वरेण-
  - (२३२) दिग्वासाश्चन्द्रमौलिर्विहरति रविरयं वाहवैषम्यकष्टं राहोः सातङ्कमिन्दुर्विचरति गरुडान्नागवग्गी विभेति। रत्नानां धाम सिन्धुस्त्रिदशगिरिपतौ खण्णमद्यापि यस्मा-तिंक दत्तं रिक्षतं वा किम्र किम्रत जगत्यर्जितं येन गर्वः॥ ११॥
- 10(२३३) कलिकवलनजाग्रत्पाणिखेलत्कृपाणः द्युतिलहरिनिपीतप्रत्यनीकप्रतापः । जयति समरसत्त्वारम्भनिदेम्भकेलिप्रमुदितजयलक्ष्मीकामुको वस्तुपालः ॥ १२ ॥
  - (२३४) यदि विदितचरित्रैरस्ति साम्यस्तुतिस्ते कृतयुगकृतिभिस्तैरस्तु तद्वस्तुपालः । चतुरचतुरुदन्वद्वन्धुरायां घरायां त्विमव पुनरिदानीं कोविदः कोऽविदग्धः ॥ १३ ॥
  - (२३५) मुञ्ज-भोजमुखाम्भोजवियोगविधुरं मनः।श्रीवस्तुपालवक्त्रेन्दौ विनोदयति भारती॥१४॥
- 15 (२३६) त्वं जानीहि मयास्ति चेतसि धृतः सर्वोपकारव्रती किं नामा सविता न शीतिकरणो न खर्गवृक्षो नहि । पर्जन्यो नहि चन्दनो नहि ननु श्रीवस्तुपालस्त्वया ज्ञातं सम्प्रति शैलपुत्रिशिवयोरित्युक्तयः पान्तु वः ॥ १५॥
  - (२३७) गाम्भीयें जलिधर्विलिर्वितरणे पूषा प्रतापे स्मरः सौन्दयें पुरुषव्रते रघुपतिर्वाचस्पतिर्वाद्धये । लोकेऽस्मिन्नपमानता[मु]पगताः सर्वे पुनः सम्प्रति प्राप्तास्तेऽप्युपमेयतां तद्धिके श्रीवस्तुपाले सति ॥ १६ ॥
  - (२३८) श्रीवस्तुपालः श्रियमेष केषां हृदि स्थितो हार इवातनोति । विश्राणयन्त्यक्षिगतापरागकणा इवार्त्ति तु नियोगिनोऽन्ये ॥ १७ ॥
- 25 (२३९) दीपः स्फूर्जिति सज्जकज्ञलमलः स्नेहं मुहुः संहर-न्निन्दुर्भण्डलवृत्तखण्डनपरः प्रदेषि मित्रोदयम् । सूरः कूरतरः परस्य सहते तेजो न तेजिस्वन-स्तत्केन प्रतिमं द्र(ब्र?)वीमहि महः श्रीवस्तुपालाभिधम् ॥ १८॥
  - (२४०) आयाताः कित नैव यान्ति कित नो यास्यन्ति नो वा कित स्थानस्थाननिवासिनो भवपथे पान्थीभवन्तो जनाः । अस्मिन्विसायनीयबुद्धिजलिधविध्वस्य दस्यून्करे कुर्वन्युण्यनिधिर्धिनोति वसुधां श्रीवस्तुपालः परम् ॥ १९ ॥

|       | (५४९      | ) समुद्रत्व स्वाधमाहं माहमधाम्नाऽस्य बहुधा                              |                   |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |           | यतो भीष्मग्रीष्मोपमविषमकालेऽप्यजनि यः।                                  |                   |
|       |           | क्षणेन क्षीणायामितरजनदानोदकतनौ                                          |                   |
|       |           | दयावेलाहेला द्विगुणितगुणत्यागलहरिः ॥ २० ॥                               |                   |
|       | (२४२)     | यः सप्ताननसप्तिसोदरयज्ञाः सप्ताव्धिगम्भीरिमा                            | 5                 |
|       | , ,       | सप्तार्चिःपरितप्तकाश्चनरुचिः सप्तर्षिसर्गावधिः ।                        |                   |
|       |           | सप्तद्वीपघरानरालिमुकुट[ः]पुण्याय सप्त व्यधात्                           |                   |
|       |           | यात्राः सप्तजगचमत्कृतकृती सप्त क्षिपन्दुर्गेतीः ॥ २१ ॥                  |                   |
| (२४३) | किमस्तु व | स्तुपालस्य मन्नीन्दोः साम्यमिन्दुना । यद्त्ते व[स्र]धामेष सुधामेवापरः ६ | <sub>[नः   </sub> |
|       | (२४४)     | नाभीपङ्कजमङ्कजन्मविधिना वृद्धेन रुद्धं हरे-                             | 10                |
|       |           | स्तापव्यापदमापदुष्णमहस्रो लीलासरोजं पुनः।                               |                   |
|       |           | किञ्चैतज्ञलजं जलप्रकृतिकं तेन श्रिया शिश्रिये                           |                   |
|       |           | यत्पाणिर्निह चेदमुष्य पुरतस्तस्यौ न दौस्थ्यं कथम् ॥ २२ ॥                |                   |
|       | (२४५)     | मुक्त्वापि पुण्डरीकाक्षं श्रीरिमं शिश्रिये किल ।                        |                   |
|       | •         | देहार्धनव(१)बन्धेन विरूपाक्षः प्रियां भिया ॥ २३ ॥                       | 15                |
|       | (२४६)     | अन्वयेन विनयेन विद्यया विक्रमेण सुकूतक्रमेण च।                          |                   |
|       |           | कापि कोऽपि न पुमानुपैति मे वस्तुपालसदद्यो दद्योः पथि ॥ २४ ॥             |                   |
|       |           |                                                                         |                   |

#### (G.) सङ्ग्रहगतं वस्तुपाल-तेजःपालसम्बन्धिवृत्तम्।

§१५८) अथ व्यापारे प्राप्ते महं० श्रीतेजःपालः श्रीस्तम्भतीर्थव्यापाराय प्रहितः। तत्र नोडासईदस्यामिलितं 20 विक्ष्य तस्य कोऽपि न भेटयति। अमात्योऽपि तद्विज्ञाय तं भेटयामास। अन्यदा तेन एकांते चिद्वडकवाचन-च्छलेन तस्य शिरक्छेदितम्। तस्य भांडागारोऽपि घृतः। सर्वमपि टीपियत्वा गृहीतम्। उपविरक्षात्रये मृत्तिकां वीक्ष्य सा स्वयं गृहीता। सईदभागिनेयेन राज्ञो मिलित्वा सर्वं कथितम्। राजा म० तेजःपालस्य क्रिपतः। मिल्रिल्या सर्वं कथितम्। राजा म० तेजःपालस्य क्रिपतः। मिल्रिल्या सर्वं कथितम्। राजा म० तेजःपालस्य क्रिपतः। मिल्रिल्या स्वयं मारितः। तेनोक्तम्—राजन्! आज्ञोल्लंघन-कारकमन्यमपि न सहामि। राज्ञोक्तम्—ति उलपितविषये दिव्यं देहि, घटसपीमाकप्य। इति प्रतिपन्ने घटसपी-25 कर्पणसमये महं० श्रीतेजःपालेन सर्वसमक्षमित्युक्तम्—यन्मया सर्वमिप सईदस्य सत्कं राज्ञे दत्तम्। यदि कदापि सईदस्य धूलिर्मम गृहे तिष्ठति तदोत्सप्रसल्(१)मिति भिणत्वा सईदभागिनेयस्य पर्यक्के घटात्सर्प आकृष्य क्षिप्तः। स च मृतः। सा च धूलिस्रयस्त्रिश्रनाणा गृहे स्थिता।

।। इति वस्तुपालसम्बन्धिकाव्यानि ।।

§ १५९) एकदा कटकस्थेन राणकेन मन्नीशो लेखकं याचितः। मन्निणोक्तम्—अत्र नास्ति। राज्ञोक्तम्—कल्ये समानेतन्यमेव। एवं स्थिते मन्निणा तुरगारूढो देपाकः प्रेपितः। तेन पुरान्तश्रतुष्पथे गन्छता भक्त्या श्रीवीत-80 रागो नमस्कृतः। पश्राक्षेत्रकं गृहादानीय दत्तं स्वामिनोऽग्रे। अत्रान्तरे तत्रैव पुरे कश्चिद्विजो न्यापारी वर्तते। तस्य पुत्रयुगं विनष्टम्। तृतीयोऽङ्गजो ग्रथिलो जातः। पश्चाद्वर्त्तायां पण्मासं यावत् क्षिप्तः। ततो न्यन्तरेणो-क्तम्—न्यापारिन् ! कथं निजपुत्रसारां न कुरुषे। तेनोक्तम्—किं करोमि १। मम देपाकपार्श्वात् पुण्यं दापय। ततो

पु० प्र० स० 10

20

25

देपाकस्य राजादेशः प्रहितः । ततो मित्रिश्रीवस्तुपालस्य महदुपरोधेन देपाकः सदने समागतोऽपि भयेन व्यन्त-रपार्श्वे नाभ्युपैति । नृपरोधेनानीतः । व्यन्तरेण सन्मानितः । इत्युक्तं च-यत् त्वया तुरगाधिरूढेन श्रीवीतरागो नमस्कृतः, तत्पुण्यं मे देहि । तेनोक्तम्-कथमस्य लग्नोऽसि । व्यन्तरेणोक्तम्-अनेन.....ना मया वारितेनापि मम वलीवईयुगं प्रभ्रतयैव गृहीतम् । तद्विरहेणाहं मृतः । ततो मयास्य पुत्रयुगं मारितम् । अस्य पातकं कथं गृह्णामि, अतो मोक्ष्यामि । ततस्तेन पुण्यं दत्तम् ।

§१६०) श्रीभृगुपुरात् खंडेरायसांखुलाकः श्रीस्तंभतीर्थे श्रीवस्तुपालोपिर कटकं गृहीत्वा समागतः। तदा निर्णीतिदिने संग्रामे जायमाने भूणपालेन विंशतिः शंखपत्तयः शंखं भिणत्वा मारिताः। तदा मित्रणोक्तम्-रे! शंखमातुः शंखाः कियन्तो जाता विद्यन्ते । तदाकर्ण्य शंखः स्वयम्रित्थतः। सोऽपि श्रीमित्र-भूणपालाभ्यां पातितः। तदा श्रीसोमेश्वरदेवेनोक्तम्-

10 (२४७) श्रीवस्तुपाल ! प्रतिपक्षकाल ! त्वया प्रपेदे पुरुपोत्तमत्वम् । तीरेऽपि वार्द्धेरकृतेऽपि मात्स्ये दूरं पराजीयत येन दांखः॥

§ १६१) अन्यदा पं० सोमेश्वरदेवेनोक्तम्

(२४८) वाणे गीर्वाणगोष्टीं भजित मघवित ब्रह्मभूयं प्रपन्ने
च्यासे विद्यानिवासे कलयित च कलां कैशवीं कालिदासे।
माघे मोघां मघोनः सफलयित दशं चाद्य वाग्देवतायाः
सोऽयं धात्रा धरित्र्यां निवसनसद्नं प्रस्तुतो वस्तुपालः॥
काव्यसैतस दशसहस्रा मित्रणा दत्ताः।

तेनैव एकदा सभायां मन्त्रिकाव्यमिदमपाठि-

(२४९) पाणिप्रभापिहितकल्पतरुप्रवालश्चौलिक्यभूपतिसभानिलनीमरालः। दिग्चक्रवालविनिवेशित . ...श्रीमानयं विजयतां भुवि वस्तुपालः॥ इति श्रुत्वा मित्रिण अधोविलोकयति तेन पुनरिदं प्रोक्तम्-

(२५०) एकस्त्वं भ्रवनोपकारक इति श्रुत्वा सतां जल्पितं लज्जानम्रशिरा धरातलमिदं यद्वीक्ष्यसे वेद्मि तत्। वाग्देवीवदनारविंदतिलक! श्रीवस्तुपाल! ध्रुवं पातालाद्दलिमुद्दिधीर्षुरसकृन्मार्ग भवान् मार्गति॥

[ एतच्छुत्वा ] द्रव्यसहस्राणि चतुश्रत्वारिंशत्संख्यानि मन्त्री ददौ ।

§१६२) एकदा श्रीशत्रुञ्जयतलहिकायां श्रीसङ्घपूजायां जायमानायां [वस्त्रपोटली-] वंधनं कस्यापि पंडित-स्यापितं मित्रणा । ततस्तेनोक्तम्—तद्वीक्ष्य वस्तं मित्रीशाभिम्रखं "किचित्तृत्रं किचित्त्सूत्रं०" इति भणिते सहस्रा दश दत्ताः ।

30 § १६३) एकदा केनापि खलेन वहुदानं दीयमानं विलोक्य राणश्रीवीरधवलस्य विज्ञप्तम्-स्नामिन्! तव भाण्डागारो यथेच्छं व्ययमानोऽस्ति । तद्वचनाद्विलोकनार्थं तत्रागतः । तद्दिने ब्राह्मणश्रमणवनीपकदेशांतरिणां विशेषतो दानं दीयमानं दृष्ट्वा मनसि दूमितो राणकः । राणकेनोक्तम्-मन्त्रिन्! ईदृशेन व्ययेन कथं पूजयिष्यति । मन्त्रिणोक्तम्-यावान् आदेशो भवति, तावान् विधीयते । राज्ञोक्तम्-इयन्ति दिनानि कथं ममादेशो न कृतः ? । यावता पुण्येन राजकुले कार्यं तावद्विधीयते । राज्ञोक्तम्–तव व्ययेन मम किं पुण्यम् १ । मन्त्रिणोक्तम्–राजन् ! केवलमहं भाण्डागारिक इवासि, सकलद्रव्यव्ययफलं तवैव । इत्युक्ते राणको जगाद–मन्त्रिन् ! यद्येवं तदा द्विगुणं दानं देयम् ।

§ १६४) श्रीवस्तुपालः प्रथमयात्रायां पिशुनप्रवेशभयान्मित्रितंजःपालं तत्र विम्रुच्य प्रस्थितः । ततो मित्रितंजःपालस्य महाविपादः संजातः—यदहं श्रीशत्रुद्धययात्रायां न चालितो मित्रिणा । तदन्त राणकेन तदवलोक्य 5 गाढाप्रहेण प्रेपितः । ततस्तेजःपालेन महं० देपाक आत्मस्थाने स्थापितः । ततस्तेजःपालं समेतं वीक्ष्य मित्रणोन्क्तम्—त्त्वया न कृतं रम्यम् । यतः प्रभुरात्मीयो न मवति । तावता द्विज्ञवामनेनेति राज्ञोऽग्रे निवेदितम्—राजन्! मन्त्री यात्राये न गतः, किं तु निधाननिक्षेपाय गतः । यदि राजादेशो भवति, तदा द्रव्यमानयामि । राज्ञोक्तम्—मध्याद्वे सारयेथाः । यथा कटकमर्प्यामि । तावता तदिज्ञाय महं० देपाकेन मित्रणः संदियकः प्रहितः । स्नात्रान्वसरे संदियकमुत्सुकं समागच्छन्तं वीक्ष्य मित्रणा तेजःपालस्थोक्तम्—इदं तव चरितमायाति । संदियकेन सर्व-10 मिप निवेदितम् । मित्रणा संघस्याग्रे प्रसादः समेत इति विज्ञप्तम् । निशि श्रातृद्वयेन मन्त्रं विधाय निधाननिक्षेपाय मानवा अरण्ये प्रहिताः । तत्र तेपां खनतां नवं निधानमुन्मीलितं वीक्ष्य मित्रणोक्तम्—नैवात्मनां राजभयम् । तावता द्वितीयसंदियकेनाभ्येत्य स्वरूपं कथितमिति—वामनोऽन्यायकारी राज्ञा विधृतः । पुनः प्रसादो भवतां प्रहितः । ततः क्रशलेन यात्रा विद्विता ।

§ १६५) अनुपमया गुरवो नंदीश्वरतपःकरणोद्यापनं पृष्टाः। गुरुभिरुक्तम्—वत्से । भवत्या न प्रष्टव्यम्। तयो-15 क्तम्—कथम् । भवती प्रव्छका, अहं कथकः। यदि न विधीयते तदा किम्। पुनरुक्तम्—भगवन् । कथ्यताम्। गुरुभिरुक्तम्—वत्से । जवन्यं वावनी ढौक्यते, मध्यमं वावन-वावनी, उत्तमं नंदीश्वरप्रासादः। ५२ आचार्यपद— ५२ सिंहासन—५२ पाट एवं सर्वं विधीयते। देव्या प्रतिज्ञा विहिता—द्वितीयवेलायां तदा भोक्ष्ये, यदा प्रासादं कारियण्यामि। गुरुभिरिप ततोऽभिग्रहो गृहीतः—वयमाचाम्लान् तदा मोक्ष्यामः, यदा भवदिभग्रहः सेत्स्यति। भोजनवेलायां देव्या मित्रणो भाजने शालिभक्तं प्राशुकजलं च ग्रुक्तम्। मित्रणा कारणं पृष्टम्। तयोक्तम्—20 भवतामभिग्रहोऽस्ति—यत् गुरुदत्तशेषं भोक्तव्यम्। गुरवः पृष्टाः सर्वं जगदुः। ततो वामदेवस्य स्त्रधारस्य पटं दर्शियत्वा प्रासादः कारितः।

१९६) एकदा तीर्थयात्रायां श्रीशत्रुद्धये सद्धपितना अवारितं सत्रागारा विहिताः। ततः सद्धवात्सल्ये विधीयमाने घृतं त्रुटितम् । सङ्घपितिचित्ते विपादो जात इति यद्धिरगो भविष्यति । स्वरिभिः श्रीयशोभद्राख्येर्ज्ञातम् ।
आकृष्टिविद्यया श्रीपत्तनात् कस्यापि गृहात् घृतमानीतम् । वात्सल्यं पूर्णमजिन । ततो गुर्वनुज्ञया तेन तावन्तो 25
द्रम्मास्तस्यार्पिताः। तेनोक्तममी कीदशा द्रम्माः । तेन समग्रोऽपि वृत्तान्तो निवेदितः। तेनोक्तम् –यदि ममाज्यं
श्रीशत्रुद्धयस्योपिर साधर्मिकवात्सल्ये व्ययितं तदाहं न ग्रहीष्ये। ततस्तेन घृतवसतिका श्रीपत्तने निष्पना।

§ १६७) एकदा धवलकके कलशप्रतिष्ठायां मिलितेषु बहुषु स्रिष्णु द्वौ वक्तारौ पिप्पलाचार्यौ मिलितौ । तत्र ताभ्यामनुपमदेच्ये उपदेश इति दत्तः । यतः-पात्रदानमर्ल्यं विनोददानं बहुतरम् । अनुपमदेच्योक्तम्-नैवम् । यचः स्मृत्वा स्थितौ । ततस्ताभ्यां रात्रौ वेषपरावर्त्तेन मित्रमिन्दिरे गत्वा मित्रदेवीपुरतो महासतीचन्दनाचिरतं ३० गातुमारच्धम् । चतुर्विशतिसहस्रद्रम्मा लब्धाः । प्रातरनुपमदेच्ये दर्शितं सर्वम् । सत्यं मानितम् ।

§ १६८) अन्यदा तीर्थयात्रायां गच्छन्तो देशान्तरादागताः श्रीसङ्घा निमन्त्रिताः श्रीवस्तुपालेन । तदा मन्त्री चरणप्रक्षालनं कुर्वाणः सेवकैर्निपिद्धः । तदा मन्त्रिणोक्तम्—"अद्य मे फलवती०" ॥

§१६९) अन्यदा निश्चि पद्दशालास्थितश्रीविजयसेनस्रीन्नमस्कृत्य मन्त्री अपवरकस्थितश्रीउदयप्रभस्रीणां वन्दनाय गतः। तत्रैते न विद्यन्ते । एवं दिनत्रयं समेत्य विलोकितम्। चतुर्थदिने विनयपूर्वं वृद्धगुरवः पृष्टाः। तरुक्तम्-मन्त्रिन् । अद्य कल्ये नगरेऽत्र चाचरीयाक एको महाविद्वानुपागतोऽस्ति। तस्य वचनविशेपश्रवणाय नित्यं स्ररयो वेपपरावर्त्तेन यान्ति। तद्विज्ञाय मन्त्रिवस्तुपालस्तत्र गतः। स्ररयः प्रच्छन्ता वीक्षिताः। प्रातः मन्त्रिणा उआकारितस्य चाचरीयाकस्य सहस्रद्वयी न्यासे कृता। इत्युक्तं च-यत् त्वया पौपथशालाद्वारे चचरे चचरो मण्ड-नीयः। एवं पण्मासं मण्डितः। ततः सत्कृत्य प्रहितः।

§ १७०) मित्रणा श्रीउदयप्रभस्त्यः पृष्टाः-कथं चतुर्विश्वतिजिनेन्द्रध्यानदेव एक एव भवति । तत् कथं चतुर्विश्वतिमध्ये को ध्येयः १ । गुरुभिरुक्तम्-महानयं सन्देहः । श्रीसरखतीं विना सन्देहिनर्णयो न भविष्यति । गुरुभिर्निशि देव्याराधनं विहितम् । श्रीभारत्या उच्छीर्पके श्लोकोऽयं समर्पितः-

10(२५१) अहं स्मरामि तादात्म्यात्तं रूख्या परमेश्वरम्। स्थितं वाग्व्रह्मणः पारे परं ब्रह्मेति यं विदुः॥ मन्त्रिणोक्तम्-अत्रापि सन्देहः। परव्रह्मेति वाक्यं सर्वाण्यपि दर्शनानि निजनिजदेवस्य कथयन्ति। गुरुभिः पुनः सरस्रत्याराधनं विहितम्। देव्या पुनर्निशि कथितम्-

(२५२) सुवर्ण......ग्रीवामण्डनेऽन्त्यमणिद्वये । प्रभोर्यस्याङ्कितं नाम स्तुमहे परमेश्वरम् ॥ अर्हिमिति सिद्धम् ।

15 § १७१) -श्रीभृगुकच्छे श्रीमिनसुत्रतनाथाधिष्ठायकाः श्रीवालहंससूरयो विद्वांसः । तेषां मठे घोटकसप्तराती-राज्यम् । एकदा मन्त्री सद्धं विधाय तत्रायातः । सर्वः स्नात्रपूजादिविधिविहितः । श्रीसूरयो नमस्कृताः । स्नरिभिः समस्तश्रीसङ्क्षसमक्षमाञ्जीविदो दत्तः ।

#### (२५३) असिन्नसारसंसारे सारं सारंगलोचनाः।

-इति वारसप्तकं पठितम्, न्याख्यातं च । ततो मन्त्रिणा चिन्तितम्-यत् सूरयोऽतिविपयिणः । तदनु गुरु20 भिरुत्तरार्द्धमुक्तम्-

## यत्कुक्षिप्रभवा मन्ये वस्तुपाल! भवादशाः॥

ततो मन्त्रिणा हिंपतेन ग्रामद्वादशकं श्रीदेवपादानां दत्तम् ।

§ १७२) एकदा वह्याग्रामे श्रीमाणिक्यस्रीणां श्रीवस्तुपालेनाकारणं प्रहितम् । परं नागताः । तदनु मंत्रिणा मह(०त्य १)वदातवती विज्ञप्तिका निमंत्रणार्थं प्रहिता । तत्रेदं काव्यम्─

(२५४) इदं ज्योतिजीलं जटलितविहायःस्थलमलं

सखे मा माणिक्य प्रथय परितः सर्वहरितः।

अयं गुंजापुंजाभरणसुभगंभावुकवपुः

पुलिंद्राणा(०दाना?)मिंद्रस्तव नहि परीक्षाक्षममितिः॥

तथापि सूरयो नायाताः । तदा द्वितीयविज्ञप्तिकायां श्लोकोऽयं प्रहितः । तद्यथा ''जडसंगमे प्रहपीं(१) द्विजिह्व 30 जनवछभोऽति तुच्छपदः । वटकूप० ।'' अनेन श्लोकेन सूरयो रुष्टाः । तत आज्ञीविदे विशेपावदाते श्लोकोऽयं प्रहितः-

> (२५५) वंद्यार्द्धार्द्धपरिस्फूर्त्या रे पिंजन ! विज्नंभसे । गुणालीजन्महेतृनां तृलानां हृद्विपाटयन् ॥

अनेन मर्म्मणा मंत्रिमनिस महान् विपादोऽजिन । तद् तत्रत्यमंत्रिणा पार्श्वान्तविष्पादितित्रपिष्टिशला-कापुरुपचरितमंडारो रात्रौ चौरवृत्त्या निःकाशितः । प्रातः स्रयो विपादिताः । चित्तनिर्वृत्त्यर्थं वाहरा विहिता । ततो मंत्रिणा दिनेषु सप्तसु गतेषु कस्यापि पथिकस्य हस्ते उपलेखपत्रे श्रीस्रीणां विज्ञप्तिका प्रहितेति—यदत्र तत्र-भवतां भवतां श्रीस्रीणां पुस्तकभांडागारो विलितोऽस्ति । यदि कार्यं भवति तदाऽऽगंतव्यम् । श्रीस्र्रयस्तदिज्ञाय प्रस्थिताः । मंत्रिणा महाप्रवेशोत्सवो विहितः तद्नु मध्याद्वे श्रीसंघपूजायां श्रीस्रिरिभः काव्यमिदं श्रोक्तम्—

- (२५६) देव! खर्नाथ! कष्टं क इह ननु भवान्नन्दनोद्यानपालः खेदस्तत्कोऽद्य केनाप्यहह हृत इतः काननात्कल्पवृक्षः। हुं मा वादीः किमेतत्किमि करुणया मानवानां मयैव प्रीत्या दिष्टोऽयमुर्व्यास्तिलकयित तलं वस्तुपालच्छलेन॥
- (२५७) वैरोचने रचितवत्यमरेशमैत्रीमेकत्र नाकनगरं च गते द्वितीये। दीनाननं भुवनमृद्धमध्यापश्यदाश्वासितं पुनरुदारकरेण येन॥

ततः श्रीसूरयो मंत्रिणा विज्ञप्ताः । किमेतद्धुनागमनकारणम् १ । गुरुभिरुक्तम् –वयं सरस्वतीपुत्रकाः, भवांश्र सरस्वतीकंठाभरणमिति । यत्र सा तत्र वयम् । इति हर्पितः ।

§ १७३) श्रीवस्तुपालसभायां हरिहर-मदननामानो पंडितो महाकवीश्वरो परस्परं निरंतरं विजय(विवद्य १)मानो स्तः।तो द्वाविप परस्परं मत्सरं कुर्वते न तिष्ठतः। ततो मंत्रिणा दौवारिकस्योक्तम्−यत् त्वया एकस्मिन् पंडितेऽन्तः- 15 स्थिते द्वितीयपंडितप्रवेशो न देयः। एकदा हरिहरे सदसि विद्याविनोदं वितन्त्रति मदनोऽपि समेतः। तेनोक्तम्-

(२५८) हरिहर! परिहर गर्व कविराजगजांकुशो मदनः।

द्वितीयेनोक्तम्-

मद्न ! विमुद्रय वदनं हरिहरचरितं सारातीतम् ॥

ततो मंत्रिणा प्रोक्तम्-यः पणे काव्यशतं प्रथमं विधास्यति, स महाकविः । एवं सति मदनेन नालिकेरवर्णाने 20 काव्यशतं त्वरितं विहितम्। अथ हरिहरेण काव्यपिः । तती मंत्रिणोक्तम्-हरिहर! त्वया हारितम् । तेनोक्तम्-

(२५९) रे रे ग्रामकुविंद कंदलयता वस्त्राण्यमूनि त्वया गोणीविभ्रमभाजनानि वहुद्याः खात्मा किमायास्यते । अप्येकं रुचिरं चिरादभिनवं वासस्तदासूत्र्यतां यन्नोज्झन्ति कुचस्थलात् क्षणमपि क्षोणीभृतां वहुभाः॥

ततो मन्त्रिणा हर्पितेन द्वावपि मानितौ ।

§१७४) एकदा व्यापारे व्यतीते नागडमंत्रिणि व्याप्रियमाणे श्रीवीसलदेवस्य मातुलो मूलराजः प्रातः श्रीवस्तुपालगुरुपौपधशालाप्रत्यासन्ने पथि त्रजन् लघुक्षुष्ठकत्यक्तपुंजकेन खरिटतः । तदन्त मंत्रिणा क्षुष्ठकपरा-भवत्वात्तस्य करः छेदापितः । वंवारवो जातः । ततो रुप्टेन राज्ञा वस्तुपालवधाय सैनिकाः प्रेपिताः । मंत्रीशोऽपि राज्ञानमागत्येति जगाद-किं मया कृतम् । राज्ञोक्तम्-प्रत्यक्षमिदम् । मंत्रिणोक्तम्-अहं तवायशः सोढुं नालम् । ३० दर्शनपराभवोद्भवमयशो अपरराजमंडले याति । इति वचः श्रुत्वा विचार्य च राजापि हर्पितः । प्रसादं ददौ ।

25

10

5

§ १७५) अंत्ययात्रायां महं वस्तुपालस्य आकेवालीयसरसःपाल्यां आकली समेता। तत्र स्थितो मंत्री। भूमो मुक्तः। श्रीसंघे तत्रागते उत्सवे विधीयमाने च मंत्रिणोऽश्रुपातः समजिन। कारणं पृष्टः। तदा मंत्रिणोक्तम् न मे संसारविषये चिंता वर्त्तते, परम्-

## सुकृतं न कृतं किंचित् ॥ १॥

<sup>5</sup> (२६०) नृपव्यापारपापेभ्यः सुकृतं स्वीकृतं न यैः।तान् धूलिधावकेभ्योऽपि मन्ये मूढतरान्नरान्॥

## (G) सङ्ग्रहगतं वीरधवलवृत्तम्।

§ १७६) अथ श्रीवीरधवलवारके नांदउद्रीपालितः, अढारहीउ वहूउ हरदेवः वहूयाचाचरीयाकस्य शिष्यः । अन्यदा आशापह्यां समेतः । ततो दिवससप्तके जाते तत्परिवार इति कथयति—शंवलं नास्ति किंचित् । चाचरं श्विपत । स भणित—स्थिरीभवत । अहं नित्यं नगरमनुष्यमनोऽभिप्रायं विलोकयन्नस्मि । इतश्च महाराष्ट्रीयो गोविद10 चाचरीयाकः समाययौ । यस्पाष्टादशपुराणानि अष्टौ व्याकरणानि चउपईवंधेन मुखपाठेनागच्छंति । तेन चचरः श्विप्तः । पारूथाद्रम्माश्रतुर्विंशतिसहस्रसंख्यका मिलितास्तस्य । ततो हरदेवचाचरीयाको विशेपतः परिच्छदेन श्रोत्साहितो लवदोसिकहट्टे सायमुपविष्टः । ततस्तेन सहजतो वार्त्तां कुर्वाणेन सीतारामप्रवंधः कथितुमारेभे । प्रथमं दश्च द्वादश्च जना मिलिताः । कमेण वहवः । मध्यरात्रौ सुखासनाधिरूढा अमात्याद्याः शृष्वंतः संति । इतश्रोत्थितः यथा श्रोदृणां विघातो न भवेत्तथा भणन् विहः साश्रमतीनदीतीरं गतः । ततो गानं विसृष्टम् ।
15 ततः शीतभीता लोका इति वदंति—यन्त्रं तथा क्रष्ण्व यथा सुखेन नगरे गम्यते । ततस्तेन पुनरुत्तररामचिरितः गानमारुष्यम् । तदन्त सर्वोऽपि जनः परमरसमग्रश्चतुष्पथे समानीतः । ततो लोकेन मुद्रिका-पट्टक्रलादि-दानेन द्रामलक्षत्रयी दत्ता ।

# (G) सङ्ग्रहगतं वीसलदेववृत्तम्।

§१७७) श्रीजिनदत्तस्रिशिष्येण पं० अमरनाम्ना कोऽपि देशांतरी निरामयो विहितः। तेन श्रीसारखतमंत्रो 20 दत्तः। तत्त्रभावान्महाकविरभूत्। ततः पं० सोमेश्वरदेवसान्निध्यात् प्रथमं गद्यभारतम्, तदन्त च्छेकभारतं च चकार। ततः सोमेश्वरदेवेन श्रीवीसलदेव इति विज्ञप्तः-राजन्! कविः कर्त्ता एव, परं राजा ग्रंथं वर्त्तापयति। इत्युक्ते ग्रंथविलोकनहेतोः पूजा विहिता। शलाकया श्लोको विलोकितः। तद्यथा--

#### द्धिमथनविलोलह्योलहग्वेणिदंभा०॥१॥

ततो वेणीकृपाण इति विरुदं जातम्। ग्रंथो विदितो जातः। श्रीवालभारते समग्रेऽपि निष्पन्ने निशि व्यासेन 25 चोरितं पुस्तकम्। प्रातर्याविद्वलोकयित तावता पुस्तकं नास्ति। महाविपादोऽजिन। तावता व्यासेनोक्तम्—कथं विपादं क्रुरुषे १। त्वया मम सपादलक्षग्रंथस्य चौर्यष्टितिविद्विता। अन्यत् मम नामापि न गृह्णासि। तव ग्रंथः कथं विर्णियते १। एवमुक्त्वा पुस्तकमित्तम् । त्विद्वचारे यत्समायाति तिद्विधेयम्। ततः प्रातश्रतुश्रत्वारिंशत्सर्गिषुरि एकेकं नवं काव्यं चकार। अन्यदा श्रीवालभारते जगिद्वदिते जाते वायडज्ञातीयमञ्जाजनवाणउटीपद्मनामा पं० अमरस्थेति गदितम्—पंडित! तव चेत् सरस्वत्यिप प्रसन्ना जाता। तिर्हं कथं मिथ्यात्वं स्वीकृतम् १। कथमा- 30 त्मीये चरित्राण्यपि न विद्यंते १—इति प्रतिबुद्धेन पंडितेन त्रिपष्टिश्रलाकापुरुपचरितं पद्मानंद मामा ग्रंथः कृतः।

<sup>\*</sup> एतच्छव्दोपरि पृष्टस्याधोभागे एवरूपा टिप्पणी लिखिता लभ्यते–''तत्रारम्भ.–मद्गोर्मिध्यापथञ्रान्ता स्नाति श्रान्तिमलच्छिदे । चतुर्विशतितीर्थेशचरित्रामृतसागरे ॥''

\$१७८) श्रीवीसलदेवसाग्रेऽवसरे जायमाने रागानिभज्ञस्य राज्ञो रागसंकेताः कृताः संति श्रीनागलदेव्या । श्रीरागस्य शरीरं, वसंतस्य कुसुमं, भैरवस्य मेरीरवः, पंचमस्यांगुलिपंचकं, मेघरागस्याकाशः, नद्दनारायणस्य चकं, कानडा कर्णः, धनासी धान्यं, नाटसारि पासकः, सोरठी पश्चिमा, गूर्जरी सिंहासनं, देवशाखायां द्वारशाखा-दर्शनम्-एवम् । एकदा कोऽपि वइकारः समागतो देवशाखायामवलगां करोति । राजा रागं न वेचि । राज्ञी तु वारं वारं द्वारशाखां दर्शयति । एवं वइकारेणोक्तम्-राज्ञि । भवती चेत् द्वारशाखां विदारयति, ततोऽपि राजा 5 न वेचि । इत्युक्ते राजा हसितः ।

§१७९) एकदा श्रीवीसलदेवेन नागलदेव्यग्रे न्यगादि—यन्मां रागपद्धितं शिक्षय । एवम्रक्ते दिनपंचसप्तका-नंतरं यवनिकांतिरतया देव्या वहुदासिकाभिः प्रत्येकं तदेव कार्यं निजगदे । राज्ञोक्तम्—देवि ! किमेतत् सर्वा अपि दासिकास्तदेव कार्यं निगदंति ? । देव्योक्तम्—देव ! काः कियंत्योऽभूवन् ? । राज्ञा सर्वा अपि नामग्राहं कथिताः । देव्यूचे—राजन् ! रागपद्धतिरेवमेव ज्ञायते । ततो देव्या वीणामादाय राजा रागान् सर्वानिप शिक्षितः ।

§१८०) अन्यदा मध्यरात्रौ नागलदेवी राज्ञश्वरणसंवाहनं क्रुवीणा श्रांता। ततस्तयोक्तं दृद्धमहिलीवउलीपुरःयत् त्वं चरणसंवाहनं क्रुरः। अहं श्रांतासि। ततो मयणसाहारेणोक्तम्-यत् त्वं आत्मानं पखाउजीपुत्रीत्वं न
वेत्सि। पखाउजसत्कं भोजनं क्रुसणाती निर्विण्णा न। अधुना खिन्ना। ततो रुपितया (रुप्टया?) तया मयणसाहारस्य नासाच्छेदः कारितः। ततो देविगरौ गतः। राज्ञा सिंहणदेवेन पृष्टः। तेनेत्युक्तम्-अत्र स आगच्छिति
यस्य नासा न स्यात्। इति श्रुतेन नृतना नासा क्रुतोऽप्यानीय तत्क्षणमारोपिता। लग्ना। अन्यदा पुनः 15
श्रीपत्तने समागतः। राज्ञा पृष्टः स विक्त-अन्यस्य समीपे नासा याति। परं सिंहणदेवसमीपे गतापि समागच्छिति। इति हृपेन प्रसादो दत्तः।

\$१८१) श्रीवीसलदेवस्य द्वारभट्टेन नीराजनावतरणसमये प्रचुराकारणैरागताया नागलदेव्याः कथितमिति— कथं आत्मानं न जानासि । इयती वेलां विलंबसे । इति कथिते क्वापिता [ऽत्यर्थं] तद्वचनेन । मारणे गाढाग्रहां मत्वा राज्ञा न मारितः, किं तु मयणसाहारस्य नेत्राकर्पणं कृतम् । तेनापमानेन स मालवपतिनरवर्म्भसमीपं 20 गतः । तेनावर्जितेन ग्रासशासनादि समर्पितम् । एकवेलं राज्ञा कथितम्—मदन ! वीसलेन राज्ञा तव नेत्रे कथं कपिते । गाढाग्रहं पृष्टेन तेनोक्तम्—विवेकनारायण ! गूर्जरधराधिपतिरस्यत्सामी विवेकच्रहस्पतिः । यथा रणभग्रस्य नृपाधमस्य ग्रुत्वमसाकीनानि पात्राणि द्वारभट्टादीनि न पश्यंति । अत एवं विहितम् । स नरवर्म्भ-राजा वीसलेन वारत्रयं भग्नोऽस्ति । श्रुत्वैव स्थितः । [ ज्ञातं ] चरपरंपरया श्रीवीसलदेवेन । मयणसाहारः समाकारितः । अतीव मानं दत्तम् । एकदा पृष्टम्—कथमीदग्वाक्येन नरवर्म्भराज्ञो विपादो न जातः १।25 तेनोक्तम्—स उभयवंश्वविश्वद्धः, न भवाद्यः । यतः—भवान् (भवत् १) पितृपक्षे ल्रूणसीहः स पदातिमात्रः । मातृपक्षे महिपीभक्षका जेठेया इति । राज्ञा किमपि न कथितम् ।

§१८२) एकदा श्रीवीसलदेवस्य दक्षिणे चक्षुपि अंजनीरोगो जातः। तद्यथा दिनत्रयस्य मध्ये वहुभिरुपचारैरपि नोपस्रमति। ततोऽरिसिंहराजवैद्यस्याकारणं प्रहितम्। तेन समेतेन गदितं इति—अहो प्रधानाः। विहिते भेपजे राज्ञो घटिकाचतुष्टयं यावन्महती व्यथा भविष्यति। तदाहं मार्यमाणो रक्षणीयो भवद्भिः। तैरुक्तम्—भवतु। 30 इत्युक्ते भेपजं दत्तं वैद्येन । ततो विशेषेण वेदना जाता। ततो राज्ञोक्तम्—अम्रुं मारयत। परं स रक्षितः। अथ घटिकाचतुष्कादनंतरं निरामयेन राज्ञा वैद्यस्यामंत्रणं प्रेपितम्। प्रधानैरुक्तम्—स मारितः। राजातीव दुःखितोऽभृत्। तदनु समानीतो वैद्यः। तत्पुरो राज्ञोक्तम्—मम भेपजं कथयः, अन्यथा मारिपण्ये। व्यथा

सर्वसाधारणा । त्वं तु क्रुत्रापि यास्यसि । अतोऽहं सर्वविदितं औपधं विधास्ये । तेन पीॡकुलीयकः कथितः । ततो राज्ञा सन्मानितः । बहुद्रव्यं दत्तम् । औपधं सर्वत्र विदितं कृतम् ।

§ १८३) अन्यदा आशापल्यां राजीमतीछिपिकया गुरुपार्श्व आगमोक्ततपांसि द्वात्रिंशन्मितानि कृतानि । तत आंविलवर्द्धमानतपोऽभिग्रहे गुरुभिरुक्तम्—यत्तपिस कोधो न विधीयते । क्रोधेन तपःक्षयो भवति । इति क्रोधसाभिग्रहो गृहीतः । एवं राजश्रीवीसलदेवस्य सदिस महं० सातृकस्य न्यासस्य च होडा जाता । यन्मनुष्यः सक्रोधो भवत्येव । मंत्रिणोक्तम्—अहमक्रोधिनं दर्शयिष्यामि । ततो वंठपार्श्वानुरगसुरै रंगभांडभंगे कृते तस्याः, तया तु तुरगचरणानां शीतलजलेन क्षालनं विहितम् । राज्ञा तदवगत्य तस्याः पंचांगप्रसादः, सर्वांगाभर-णानि दत्तानि । ततस्तया तेन द्रन्येण प्रासादः कारितः ।

§ १८४) मंत्रिणि श्री[वस्तुपाले] दिवंगते पं० सोमेश्वरदेवेन व्यासिवद्यासमर्थिता(०र्थना १) त्यक्ता । ततः 10श्रीवीसलदेवेन महानप्युपरोधो विहितः । विशेपग्रासलाभोऽपि दर्शितः । परं [तेनोक्तम्−मंत्रीश्री]वस्तुपालसाग्रे व्यासिवद्यां विधाय नान्यस्य पुरो विद्धामि । ततो राज्ञा गणपतिनामा व्यासः कृतः ।

§ १८५) पुरा मुद्गलवंदीकृतवसाहजगङ्ग श्रीवीसलदेवेन दुर्गादागत्य निश्चिर्या (अत्रार्द्वप्राया पंक्ति-निष्टा) · · द्रव्यमादाय नष्टः। भद्रेश्वरे व्यवहारी जातः।

§ १८६) अथ भद्रेश्वरे वसाहजगहूनामा वसित । अन्यदा राजकीयप्रवहणे वाजिपंचकराशिविहितः । आग15 च्छमानं यानं तटे एव भग्नम् । राजा समुद्रोपकंठे विलोकनाय गतः । तत्र समेतेन मनुष्येणैकेन प्रवहणमध्यस्वरूपं समग्रमपीति कथितम् । याने १४४ घोटका आसन् । तेपां मध्यात् प्रधानाश्वपंचकं वसाहजगह्कस्य ।
तेपां मध्ये करडाकनामा सर्वोत्तमस्तुरगो विद्यते । ततो वसाहेनोक्तम्-मदीया अश्वाः समेष्यंत्येव । राज्ञोक्तम्कथमस्माकं तुरगा यास्यंति, कथं तवोद्गरिष्यंति । वसाहेनोक्तम्-तवापि ममापि च भाग्यं सद्दशं नेति वार्तां
कुर्वतोद्वियोः समुद्रान्तश्रतुभिस्तुरगैः सह करडाकः प्रकटीवभूव । समागतश्र सकलोऽपि लोकश्रमत्कृतः ।

20 § १८७) अन्यदा सं० १३१५ वर्षे दुर्भिक्षकाले श्रीवीसलेन चणकत्रुटौ भद्रेश्वरच्यापारिणो नागडस्य लेखः प्रहितः । जगङ्कोऽत्र धृत्वा समानेतच्यः । तेन तस्य लेखं दर्शयित्वा श्रीपत्तने तेन सह गतः नागडः । सर्वा-ण्यपि रंककुटुंबानि तत्रागतानि । तेपां दानं दातुमारच्धम् । ततः स्थालैः ३६०० । तटा कृता । विशुद्धवे-पाणां विणक्षप्रत्राणां मध्ये तं सामान्यवेपस्यं वीक्ष्य राजा नोपलक्षयति । ततो मंत्रिणा दर्शितः । राज्ञोक्तम्-कथ-मीद्दश् एव वेपः । तेनोक्तम्-राजन् !

(२६१) तन्वंति डंवरभरैर्महिमा न मन्ये श्लाघ्यो जनस्तु गुणगौरवसंपदैव । शोभाविभूपणगणैरितरांगुलीनां ज्येष्ठत्वमेव रुचिरं खल्लु मध्यमायाः ॥

इति अष्टादशखंडैः सिंगिणिविंदेशराज्ञा प्रहिता तस्यापिता । उक्तं च-राजन्! किमर्थमहमाकारितः । राज्ञोक्तम्-चणकहेतोः । तेनोक्तम्-मयानंतगुणं लाभं विचार्य कणकोष्टागाराः सर्वेऽपि रंकहेतोर्दत्ताः । राज्ञो-क्तम्-तिर्हि मया वडरंकेन भाव्यम् । एवं हिंपतेन मूढकशत १८ चणकसमर्प्यणं विहितम् ।

<sup>†</sup> अत्र पृष्ठस्योपरितनभागे एतादशी टिप्पणी—

अह य मूडसहसा वीसलदेवस्स सोल हम्मीरा। एकवीसा सुलताणा पयदिन्ना जगहु दुकाले॥ नवकरवाली मणिअडा तिहिं अग्गला चियारि। दानसाल जगहूतणी कित्ती कलिहि मझारि॥ निर्यातदानदाता हरिकाताहृदयहारशृगार। दार्भिक्षसंनिपाते त्रिजगह जगह चिर जीयात्॥

30

#### ३६. विश्वासघातकविषये नन्दपुत्रप्रबन्धः (B)

§ १८८) एकदा पाटलीपुरे नन्दो नृपस्तस्य भानुमती देवी। एकदा नृपस्त्वाखेटकं गतः। तत्र भोजनवेला जाता। नृपो देवीदर्शनं विना न भ्रनिक्त । इतो वररुचिना देवीमारतीप्रसादादेवीरूपं कृतम् । गुह्यदेशे विन्दुः पपात । एकवेलमपाकृतः । पुनस्तथैव । तेन चिन्तितमत्रास्ते । राजा देवीं निर्वर्ण्य हृप्टो भ्रक्तश्च । विन्दुं हृप्टा क्रिपितो न्नमसावन्तः पुरे विनष्टः । राजा रक्षकेण च्छनं वररुचिर्मारितः । आरक्षकेण भूमिगृहे स्थापितस्य पुत्रान् 5 पाठयति । इतो नृपस्य तनयो राजपाट्यां गतोऽश्वापहृतो वनं ययौ। अश्वस्तु मुक्तमात्रो मृतः । कुमारोऽपि फला-स्वादं कृत्वा वासार्थं वृक्षं प्राप्तः । तत्र उपरि रिछोऽस्ति । इतो नरगन्धाद् व्याघ्रः समायातः । कुमारः प्राणमया-द्वृक्षमारूढः । रिंछेनोक्तम्-एहि एहि त्वं ममातिथिः । व्याघस्तु चृक्षमूले स्थितः । रिंछेनोक्तम्-व्याघस्य मम वैरमित । त्वया तु न भेतव्यम् । कुमारत्तस्य समीपं गतः । रिंछेनोक्तम्–स्वस्थीभूय निद्रां कुरु । स रिंछांके शिरो दत्त्वा सुप्तः । व्याघ्रेणोक्तम्-भो! रिंछामुं नरं यद्यप्पयिस तदाऽऽवयोः प्रीतिः सात् । आवां खजनावेकत्र 10 वनवासिनौ । तेनोक्तम्-नाहं विश्वस्थाः । अम्रं युगान्तेऽपि नार्ण्यामि । इतः क्रमारो जागरितः । रिंछेनोक्तम्-त्वं जागृहि, शयनमहं करोमि । परमसौ मां याचियप्यति । असौ कपटवानिस्त । त्वया तु मिलनता न कार्या । एवम्रुक्तवा खकेशान् शाखायां वद्धा सप्तः । इतो व्याघ्रेणोक्तम्-भी राजपुत्राम्धं ममार्पय । यथा त्वां जीवन्तं मुआमि । अन्यथा वनात्कथं यास्यसि । असौ मलिनोऽस्ति प्रातस्त्वां हत्वा खादयिष्यति । कुमारेण रिंछस्तद्वचसा क्षिप्तः । स केशैर्वद्धैः स्थितः, न पतितः । तेन क्रमार उक्तः-रे किमिदम् १ अधुना किम् १ । स चरणयोर्निप-15 त्याह-अहं भ्रुष्टः । तेनोक्तम्-त्वं वचनाद्धरः । अतस्ते तत् यातु । तेन सदैन्यमुक्तः-अनुग्रहं देहि । तेनोक्तम्-'विसेमिरा' एवं जल्पसि । यदि कोऽप्यमुं व्याख्यानयिष्यति तदा ते वचः पहुतरं स्यात् । इतः प्रमाते तुरगपदैः सैन्यमायातम् । व्याघ्रस्तु वनं गतः । रिछोऽपि गतः । कुमारः पुरमाययौ । पर 'विसेमिरा' एतदेव वक्ति । मान्त्रिकैर्जरूप्यमानोऽपि तदेव वक्ति । पण्डितेन आरक्षकः पृष्टः-नृपसभायां का वार्ता १ । खरूपं श्रुत्वोक्तम्-मां तत्र नयसि तदा सर्जं करोमि । तेनोक्तम्-चल । कथमाकारणं विना गम्यते ? । आरक्षकेण नृपः पृष्टः-देव 120 मम गृहे युवत्येकाऽऽयातास्ति सा सजीकरिष्यति । नृपेणाहृता । पण्डितः स्त्रीवेपो नृपसभां गतः । यवनिकान्त-रितः स्थितः । क्रमारो जल्पितस्तेन-

| (२६२) | विश्वासप्रतिपन्नानां वश्चने का विदग्धता ।                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | अङ्कमारुह्य सुप्तस्य हन्तुः किं नाम पौरुषम् ॥                                                  |
|       | इत्युक्ते आद्याक्षरी मुक्तः।                                                                   |
| (२६३) | सेतुं गत्वा समुद्रस्य महानचाश्च सङ्गमे ।                                                       |
|       | ब्रह्महा मुच्यते पापान्मित्रद्रोही न मुच्यते ॥                                                 |
|       | इति द्वितीयाक्षरः ।                                                                            |
| (२६४) | मित्रद्रोही कृतव्रश्च यो वै विश्वासघातकः।                                                      |
|       | तावत्ते नरकं यान्ति यावचेन्द्राश्चतुर्दश ॥                                                     |
|       | [ इति तृतीयाक्षरः । ]                                                                          |
| (२६५) | राजँस्त्वं राजपुत्रस्य यदि कल्याणमिच्छसि ।<br>देहि दानं द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ॥ |
|       | देहि दानं द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो ग्रहः ॥                                               |
|       | [ इति चतुर्थाक्षरः । ]                                                                         |

- (२६६) नगरे वससि हे वालेऽटव्यां नैव यास्यसि । सिंहव्याघमनुष्याणां कथं जानासि भाषितम् १॥
- (२६७) देव! द्विजपसादेन जिह्नाग्रे मम भारती। तेनाहं नन्द! जानामि भानुमतीतिलकं यथा॥
- 5 नपेणोपलक्ष्य पण्डितो मानितः । आरक्षकस्य प्रसादो दत्तः ।

॥ इति विश्वासघातकविषये नन्द्पुत्रप्रवन्धः ॥

(G) सङ्ग्रहे नन्दनृपोह्रेखः।

§ १८९) पाटलीपुरे नंदनामा नृपोऽजिन । महाकृपणः कस्यापि किमपि न दत्ते । ततः सर्वेपां द्वेप्योऽजिनि । अत्रांन्तरे कालदोपेण स मृतः । तदन्त परकायप्रवेशविद्यासिद्धद्विजेन राज्ञः शवे स्वात्मा निवेशितः । ततः शवं 10 सम्रुत्थितम् । सकलराजलोकस्य महानंदोऽजिन । सर्वेपां राज्ञा प्रसादो दत्तः । मंत्रिणः सर्वेऽपि तदौदार्यं विलोक्य पुरे द्विजदेहसंस्कारं कारितवंतः । स एव राजा कृतः ।

#### ३७. वलभीभङ्गप्रवन्धः (P)

§ १९०) मरुमंडले पछीग्रामे काक्-पाताको आतरो । तयोर्लघुर्धनवान् । ज्यायांस्तु तद्वृहे युत्त्या वर्तते । एकदा प्राष्ट्रकाले लघूक्तिः-केदारास्ते स्फुटिताः। खकर्म निन्दन् कुदालस्कन्धो यावद्याति तावत्कर्मकराः सेतृन् 15 वन्धयन्ति । के यूयम् ? । तैः प्रोचे-भवज्रातुः कर्मकराः । मदीयाः क सन्ति ?। वलभ्याम्। गतस्तत्र सः, गोपुरस-मीपे आभीराणां संनिधौ तार्णगृहे स्थितः। अत्यंतं कुशतया तै रंक इति नाम कृतम्। इतः कोऽपि कार्पटिको कल्प-प्रमाणेन रैवतशैलादलाचुना सिद्धरसङ्गात् तुंविका भृता । तामादाय कावडिमध्ये गुप्तीकृता मध्ये मार्गस्य याति । तुंवकमध्यादशरीरिणी 'काकूइ तृंवडी' इति वाणीमाकण्य जातविस्मयभीर्वलभ्यां तस्य च्छिनो वणिजः सद्मनि समागतः । तत्र स रंक इति ज्ञात्वा पूर्वनामभीतः सरसमलाचु तत्र स्थापयांचके । स्वयं सोमेश्वरयात्रायां गतः । 20 गलद्विन्दुनाऽधस्तापिका खर्णमयी । सिद्धरसं मत्वा सर्वे कृष्ट्वा गृहज्वालनं कृतम् । सर्वजनस्य समक्षं रोदित । खच्छब प्रकटीकरणम् । लोकैः पर्यवसापितस्तथैव प्रज्वलितं गृहं मुक्तवाडन्ये गोपुरे गृहं कृतम् । तत्र मोगाः संति । तिसन् साहसादुवास स निर्भयः । क्षेत्रे रात्रौ वसित । पत्नीं प्रति गृहे विक्त पतामि ३ । प्रातः कथितम् । सा क्षेत्रे खयं गृहे । पुनः शब्दे पतेति प्रोक्तः । खर्णपौरुपसिद्धिप्रदः । सत्त्वैक-अगण्यपुण्यप्रभावात् खर्णपुरुप-सिद्धिः । तत्र प्राज्याज्यक्रयः । अन्यदा घृतभांडमक्षीणं प्रेक्ष्य सुस्थके चित्रकवल्ली दृष्टा । स्त्रियाः कैतवेन 25 गृहीता । कार्पण्यनिधिः । अथ स्वसुताया रत्नखचितकांचनकंकतिकायां राज्ञा स्वसुताकृते प्रसभमपहृतायां तिहरोधो जातः। "काके शौचं०॥" सोऽपि म्लेच्छान् वलभीभंगाय। यद्द्च्छाखर्णदानम्। तदनुपकृत एकश्छत्र-थरो निञ्चि राज्ञि सुप्तजाप्रदवस्थे पूर्वसंकेतितनरसमालापः । असिन् स्वामिनो नास्ति विचारलेशोऽपि, न परमपि पृच्छति । रंकवणिजा प्रेरितः सूर्यपुत्रं शिलादित्यं प्रति याति । प्रातः प्रयाणविलम्बं दृष्टा तस्य खर्णदानम् । पुनर्द्वितीयदिने पुनः "सिंहस्यैकपदं०।। कः स्थास्यति मे स्वामिनः०।" प्रयाणम्।

<sup>30</sup> § १९१) खेडमहास्थाने देवादित्यसुता वालविधवाऽर्कसंम्रुखावलोके सौरं मंत्रं जपति । तेनैव भ्रुक्ता । गर्भः । लिखमानेन पित्रा वलभ्यां प्रस्थापिता । पुत्रजन्म । सोऽष्टाव्दः । लेखशालापराभूतो पितृनामानवगम्य मर्तुकामो-ऽर्केण करे कर्करोऽर्पितः । सापराधे शिलाऽन्यथा तवैव सा इत्युक्तः । ततः शिलादित्यः । तत्पुरनृपेण परीक्षायै तथाकृते मृते राज्ञि स एव राजा । अर्कद्ताश्वारूढो नमश्वर इवेच्छाविहारी । जैनः । शत्रुद्धयोद्धारकः । कदा-चित् सौगतैस्तमिष्ठितम् । तद्धागिनेयो मछनामा क्षुष्ठः वेषपरावर्त्तेन वौद्धपार्श्वे । खे भारत्योक्तम्-के मिष्टाः १ । वछाः । पण्मासान्ते-केन सह १ । घृतगुडाभ्याम् । इत्युक्ते तुष्टा भारती । जिताः सौगता निष्कासिताः । शिला-दित्येनाचार्यपदं कारितम् । श्रीमछ्वादिद्धरिः ।

§ १९२) इतो वलम्याः श्रीचन्द्रप्रभविम्बं सांबाक्षेत्रपालादि अधिष्ठातुर्वलेन व्योम्नि शिवपत्तने गतम् । अश्विनीपू- 5 र्णिमास्यां रथाधिरूढा श्रीवीरप्रतिमा श्रीमालपुरे । ततः पूर्देवतया श्रीवर्द्धमानस्रीणां वहिर्भृमौ रोदनेन ज्ञापनम् ।

(२६८) का त्वं सुंदरि जल्प देविसदृशे किं कारणं रोदिषि
भंगं श्रीवलभीपुरस्य भगवन् पश्याम्ययं प्रत्ययः।
भिक्षायां रुधिरं भविष्यति पयो लब्धं भवत्साधुभिः
स्थातव्यं सुनिभिस्तदेव रुधिरं यस्मिन् पयो जायते॥

पुरीसमागताः श्रावकाणां पुरः प्रोच्याशिवं चिलताः । तैश्र समं शकटसहस्र १८ चिलताः । मोढेरपुरे रुधिर पतद्भहे पयो जातम् । पुरीपरिसरे म्लेच्छाः । रंकेण पंचशब्दवादकान् वहुखर्णेन विभेद्य तस्य तुरगस्यारोहण-काले एव क्रियमाणे पंचशब्दसांराविणे तार्क्ष्यवदुङ्घीय स दिवम्रत्पतितः । किंकर्तव्यतामृदः शिलादित्यसौर्निजन्ने । "मवंत्यपा० ॥" "तावचंद्र० ॥"

(२६९) पणसइरी वासाइं तिन्निसयाइं अइक्षमेऊणं। विक्रमकालाउ तओ वलहीभंगो समुप्पन्नो॥

।। इति वलभीभङ्गप्रवंधः ।।

#### (G) सङ्ग्रहे वलभीभङ्गवृत्तम्।

§ १९३) अथ पातसाहिकटके चिलते यवनन्यंतर एको वलम्याम्रपागतः। कुत्रापि प्रवेशं न लभते। कियद्भिर्दिनैः किपिशीर्पमेकं रिक्तं वीक्ष्य स्थितः। ततस्तत्र कश्चिद्दरिद्री द्विजो नित्यमिष्रहोत्रहेतोः किपिलगोष्टतमादातुं स्वां भार्यो 20 प्रहिणोति। तया विपण्णतया तद्व्यंतरावेशेन खरमूत्रमानीयार्पितम्। तेन होमो दत्तः। प्रातर्यावता विलोकयित तावता सुवर्णं दृष्टम्। नित्यमेवं विधत्ते। ब्राह्मण्या तु निजसख्या अग्रे कथितम्। एवं परंपरया पुरे सर्वत्र खर[मूत्र]होमोऽजनि। तेन पुरं निर्देवतं जातम्। यवनन्यंतराः प्रसृताः सर्वत्र। ततो यवनकटकमागतम्।

§ १९४) वलम्यां श्रीदेवचन्द्रसूरयो रात्रौ सुप्ताः कांचन देवतां प्रत्यक्षां द्वादशवर्षरूपां पश्यंति सा। पृष्टं च−''का त्वं सुंदरि० ॥" तत्स्वरूपं परिज्ञाय गुरुभिः श्रीसंघस्य राज्ञश्च निवेदितम् । ततः कियानपि श्रीसंघो निःसृतः । 25

§ १९५) अथ राज्ञोक्तम्-भगवन्! निजव्यंतरैः शुद्धिः कार्या। ततः स्रिभिनिजव्यंतरद्वयं प्रहितम्। तत् द्वयं वलमानं यवनव्यंतरिर्धृतं, क्रुट्टितं च। दिनत्रयं स्थापितं च। तावता गुरूणां उसेरिर्जाता। दिनत्रयं यावत् कटके चिलते सक्तम् । ततस्ताभ्यां समग्रमपि खरूपं श्रीपूज्यानां निवेदितम्। गुरवो गताः। राजा स्थितः। अधिनी-पूर्णिमादिने रथयात्रायां श्रीमालपुरे श्रीमहावीरः, कासद्रहे श्रीयुगादिदेवः, हारीजे श्रीपार्श्वनाथः, श्रीशत्रुंजये वलमीनाथश्वाययौ। तद् नु रक्षेण सर्वेऽपि यवना रणे क्षिप्ता मारिताः।

15

10

30

## ३८. श्रीमाताप्रवन्धः (BP)

§ १९६) पूर्वस्यां लखणावतीपुरी। राजा लखणसेनः। तस्यान्वये राजा रत्नपुद्धः। तस्य राजपाट्यां व्रजतः कानित् स्त्री सगर्भा अक्षतपात्रकरा सम्मुखा जाता। नृपेणाक्षतपात्रनालिकेरोपिर दुर्गा निविष्टा दृष्टा। नृपेण शाकुनिकः पृष्टः। तेनोक्तम्—अस्याः मुतोऽत्र नृपो भावी। राज्ञा आरक्षक आदिष्टः—यदेनां प्रछन्नं पुराद्रहिनींत्वा गर्जायां 5 क्षिप। सा तलारेण नृपादेशाद्रहिनींता। तयोक्तम्—क मां नयसि १। तेनोक्तम्—मारियण्यामि। तया भयमीतयोक्तम्—अहं वहिर्भूमौ यास्यामि। सा गता। भयाद्रभीः पपात। सा चीवरेणावेष्ट्याययो। तर्मारिता सा। स वालो एकया हरिण्या दृष्टः। कृपया स्तन्यं पायितः। सा प्रतिदिनं तं पालयित। छुव्धकेन एकेन वालं स्तन्यं पाययन्ती मृगी दृष्टा। नृपाय निवेदितं वालखरूपम्। राज्ञा तलारः पृष्टः। तेनोक्तम्—सा मृत्युवेलायां वहि-भूमौ गता। नृपेण वालस्ततः समानीय पुरपरिसरे मुक्तः। यथा धेनोश्वरणपातेन मरति। इतस्तस्य वालस्य 10 क्षुधितस्य वाक्यमुत्पन्नम्।

#### (२७०) यो मे गर्भस्थितस्यापि वृत्तिं कल्पितवान् पयः। दोषवृत्तिविधानाय स किं सुप्तोऽथवा मृतः॥

काचिद्रेनुर्नवप्रस्ता तत्रागत्य पाययति । नृपेण चिन्तितं न म्रियते । स धवलगृहे आनीतः । श्रीपुञ्जेति नाम कृतम् । कालेन नृपतिना राज्यं दत्तम् । श्रीपुज्जस्य राज्यं पालयतः ऋमेण पुत्री जाता । तस्याः शरीरं 15 दिव्यम्, मुखं वानर्याः । क्रमेण प्रौढा जाता । कोऽपि न याचते । तस्याः खेदपराया जातिसारणमुत्पेदे । पाश्चात्य-भवो दृष्टः । तया नगरमध्ये शब्दः पातितः । यः कोऽपि मरुखल्याः समायातः सोऽभ्येतु । एकः पुरोऽभूत् । कुमार्या पृष्टः-अर्डुदं वेत्सि १। सर्व वेदि । तत्र कामिकतीर्थाग्रे कुण्डमस्ति, तस्य तटे वंशजाल्यस्ति । तत्र जाल्यां वानरीशिरो लग्नमस्ति । इतो मत्सकाशाद्रव्यमादाय तत्र गत्वा तच्छिरो जलान्तः क्षिप्ता समागच्छ । स तत्र गत्वा यावजले क्षिपति तन्छिरस्तावदेव कुमार्थाः श्रीमाताया मुखं दर्शनीयं जातम् । नृपेण पृष्टा-वत्से ! किमि-20 दम् १ । तयोक्तम् देव । मरुखल्यामप्टादश[श्रती]देशमध्ये निन्दिवर्द्धनो नाम पर्वतस्तत्र कामिकतीर्थमस्ति । तस्य तीरे वंशजाली । तत्राहं पूर्वभवे वानरीरूपाऽधिरूढा । फालच्युता वंशकीलेन विद्धा मृता । मम शरीरं गलित्वोदके पतितम् । तत्प्रभावाद्हं तव पुत्री जाता । शिरस्तत्र स्थितम् । अतो मे ईद्दशं मुखम् । अधुना जनः प्रेपितः । तेन शिरसि जले क्षिप्ते वदनं स्वभावे जातम् । इतस्तसिन्तरे समायाते परिणयनपराञ्जस्वी जाता । अतिनिर्व-न्येन पितरावाप्टच्छच, वहुपरिकरेण अर्बुदाद्रावाययौ । तत्र तपः कर्त्तुं प्रारेभे । इतस्तत्र रसीअउ तपस्वी तपः 25 करोति । स तां दृष्टा क्षुव्धः । पाणिग्रहणार्थं ययाचे । तयोक्तम्-यदि सूर्योदयाद् अर्वाक् द्वादश पाजा अत्र पर्वते करोपि, तदा त्यां परिणये । तेन तपः शक्तया शीघं चकार । इति कियत्यपि रात्रिशेपे श्रीमातया तपःप्रभावा-त्कुकुटः खरः कृतः । स तं श्रुत्वा विभातिमति कृत्वा क्षुत्र्यः । हृदयस्फोटान्मृतो व्यन्तरो जातः । साऽपि सपश्चात्तापा वैश्वदेवे प्रवेशं कृत्वा देवी श्रीमाता जाता ।

॥ इति तपसि श्रीमाताप्रवन्धः॥

## 30(G) सङ्ग्रहगतं श्रीमातावृत्तम् ।

<sup>§</sup> १९७) पुरा रत्नपुरे रत्नशेखरो राजाऽऽसीत्। तेन दिग्विजयव्यावृत्तेन प्रवेशमहोत्सव.....तीति पृष्टः । ताभिः संतानाभावाचेति कथितम् । ततः संतानहेतोर्नवांतःपुरिचकी राजा शाकुनिकेन वहिर्निष्कांतः । ततः शाकुनिकेनापन्नसत्त्वां कामपि कामिनीं काष्टभारवाहिनीमुद्रीक्ष्यास्याः सुतस्तव राज्ये भविता एवं जगाद ।

ततो विषिण्ण(०षण्ण)मनसा राज्ञा सा गर्चायां क्षेपिता । तया प्रसूय ब्रालो मुक्तः । नवप्रसूता हरिणी तं निज-स्तन्येन जीवयति । अथ टंकशालायां हरिण्यंकिता द्रम्माः पतंति । राजा तथा विज्ञायानीय च गोपुरद्वारि सायं मुक्तः । तत्रस्थो बालः संडेन रक्षितः । ततो राज्ञा समानीय स बालो लालितः श्रीपुंजराजा वभृव ।

श्रीपुंजराज्ञः पुत्री श्रीमाता मर्कटमुखी जाता । तस्या जातिसरणं जातिमिति—पुरा अर्वुदाचले मर्कटी फालां ददाना शाखया निद्धा । कुंडोपरि गलित्वा देहं पतितम् । शिरो शाखायां निलममेन स्थितम् । ततो देहं मानवाकारं कुंडपतनप्रभावादजनि । ततस्तत्रागत्य शिरोऽपि तया तत्र क्षिप्तं कुंडे । ततोऽर्वुदे तपसंतीं तां तत्र रसीयाकनामा योगी ददर्श । प्रार्थितं तेनेति—यन्मम पत्नी भव । तयोक्तम्—द्वादशपद्या निधेहि एकरात्रि मध्ये । तेन तथाकृते श्रीमात्रा कृत्रिमकुर्कुटा वासिताः । कृत्रिमग्रुनश्ररणयोविलगाः । ततो हृदयस्कोटनेन स स्वयं निनष्टः ।

#### ३९. जगदेवप्रबन्धः (G)

§ १९८) मुद्रलपातसाहिसमीपात्समागतो जगदेवः श्रीसिद्धराजभूपतिना नवलक्षकंकणं परिधापितः । अत्रांतरे 10 केनापि कविना काव्यमिदं न्यगादि-

(२७१) उन्मीलन्मणिरिइमजालजिटलश्चायं रणे कङ्कणं विभ्राणस्तव वैरिवीरकदनकीडाकठोरः करः। हित्वा संयति जीवितानि रिपवो ये खर्ग्गमार्गं गता-स्तानाकष्टमिवाविवेदा सहसा चण्डसुतेम्मण्डलम्॥

15

इति पठिते तसै तत्कङ्कणं दत्तम्।

एकदा सभायां अधो विलोक्यमानस्य चिंताप्रपन्नस्य कस्यापि कवेः पार्श्वे जगद्देवेन पृष्टम्—कवे ! महती चिन्ता !। तेनोक्तम्—विमर्शनाऽस्ति । शृणु !

(२७२) द्रिदान् सृजतो धातुः कृतार्थान् कुर्व्वतस्तव। जगद्देव! न जानीमः कः श्रमेण विरंस्यति॥ इति पठिते जगद्देवेन सुवर्णलक्षो दत्तः।

जगद्देवेन समागतस्य कस्यापि कवेः पार्थे नविविशेषं देशस्त्ररूपं पृष्टे तेनोक्तम्-देव ! चित्रमस्ति । असत्सार्थे पान्थस्यैकस्य पार्थे सरसः सम्रत्थितेन चक्रवाकेनैकेनेति पृष्टम्-

(२७३) चक्रः पप्रच्छ पान्धं कथय जनपदः कोऽपि संपत्स्यते में वस्तुं नो यत्र रात्रिभेवति स च विचिंत्येति तं प्रत्युवाच । नीते मेरी समाप्तिं कनकवितरणैः श्रीजगद्देवनाम्ना स्वर्येऽनन्तर्हिते स्यात्कतिपयदिवसैर्वोसराद्वैतसृष्टिः ॥

25

इत्युक्ते जगदेवेन सुवर्णसहस्रा दश दत्ताः।

कसिन्निप पण्डिते समागते श्रीजगद्देवेन वारं वारं पृष्टे सित जीवेति वार वारं जल्पित पंडितः, नान्यत् । तेनोक्तम्-कथमेतत् जीवेति वचः १। कविनोक्तम्-"त्विय जीवित जीवंति ।।"

(२७४) स्वस्ति क्षत्रियदेवाय जगदेवाय भूभुजे । यद्यशःपुंडरीकान्तर्गगनं भ्रमरायते ॥ 30 इति गदिते लक्षदानम् ।

25

#### ४०. पृथ्वीराजप्रबन्धः (B P)

ं ६१९९) यथा-शाकंभरीपूर्यां चाहमानान्वये श्रीसोमेश्वरो नृपत्तस्य तन्जः पृथ्वीराजः, तद्धाता यशोराजः। तस्य श्राल्यहत्तः श्रीमालज्ञातीयः प्रतापसिंहः, मन्नी कइंवासः। तयोरुभयोः परस्परं विरोधः। स राजा पृथ्वीराजों योगिनीपुरे राज्यं करोति। तस्य धवलगृहद्वारे न्यायघण्टाऽस्ति। ¹स महावलवान्, धनुर्भृतां धुरीणो नृपः। यशोराजस्तु 5 आशीनगरे कुमारभ्रक्तावस्ति¹। तस्य वाराणस्याधिपतिना श्रीजयचन्देन सह वैरम्। एकदा गर्जनकात् तुरष्का-धिपतिः पृथ्वीराजेन सह वैरं वहन् योगिनीपुरोपिर चचाल । पृथ्वीराजस्यामात्यो दाहिमाज्ञातीयः कइंवासनामा मन्नीक्वरोऽस्ति । तस्यानुमत्या नृपस्तुरङ्गमलक्षद्वयमादाय, गजानां पञ्चश्वत्या सम्मुखश्रलितः। तुरष्कसैन्येन सह युद्धं जातम्। भग्नं शाकसैन्यम् । सुरत्राणो जीवन् गृहीतः। स्वर्णनिगडे श्विस्वा योगिनीपुरे समानीय मातुर्वचसा मुक्तः। एवं वार ७ वद्धा बद्धा मुक्तः, करदश्र कृतः। प्रतापसिंहः करमुद्गाहियतुं याति गर्जनके। एकदा निर्वाहः सात्। स तु इत्थं विद्रवति। राज्ञा पृष्टम् । तेनोक्तम्—देवस्य तदा ग्रहवैपम्यं मत्वा मया धर्माच्ययः कृतः। ज्योतिर्विदः पृष्टाः। तैस्तु कप्रमुक्तम्। इतः शल्यहस्तो नृपस्य कर्णे विलयः—यदेप मन्त्री वारं २ तुरुष्कानान्यति। नृपो रुष्टः। तद्वचसा मन्त्रिणं हन्तुं बुद्धिमकरोत्। इतः रात्रो सर्वावसरादृत्थिते मन्त्रिण प्रतोलीद्वारा-वितःसृते राज्ञा दीप्रिकाभिज्ञानेन वाणं मुक्तम्। तन्मित्रणः कक्षान्तरे भृत्वा दीपधरस्य करे लग्नम्। दीपिका वितःसृते राज्ञा दीप्रिकाभिज्ञानेन वाणं मुक्तम्। तन्मित्रणः कक्षान्तरे भृत्वा दीपधरस्य करे लग्नम्। दीपिका विदःसृते राज्ञा दीप्रकालेले जाते नृपेण पृष्टम्—रे किमिदम् १। देव! मन्त्रणः घातकेन वाणमुक्तम्। रे! मन्त्री जीवति देव! कुशलम्। इतः पश्चात्यामिन्यां चन्दवलिद्दिको द्वारभद्वी नृपं प्राह—

(२७५) इक्कु बाणु पहुवीसु जु पई कईवासह मुक्कओं,

उर भिंतरि खडहडिउ धीर कक्खंतरि चुक्कउ।
वीअं करि संधीउं भंमह सूमेसरनंदण!

एहु सु गडि दाहिमओं खणइ खुद्द सईभरिवणु।
फुड छंडि न जाइ इहु लुग्धिन वारइ पलकउ खल गुलह,
नं जाणउं चंदवलदिउ किं न वि छुट्टइ इह फलह॥

(२७६) अगह म गि दाहिमओं रिपुरायखयंकर, कूडु मंत्रु मम ठवओं एहु जं बूय मिलि जग्गर । सह नामा सिक्खवं जह सिक्खिवं वुज्झहं, जंपइ चंदवलिहु मज्झ परमक्खर सुज्झह । पहु पहुविराय सहंभरिधणी सयंभरि सडणइ संभरिसि, कहंबास विआस विसट्टविणु मिन्छवंधिबद्धओं मिरिसि ॥

नृपेण मेदभयात् अन्धार्यां क्षेपितः । आद्यौ प्रहरिकसमये मं (१) सर्वावसरे मन्त्री समायातः । विस्नित्रतः । 30 भट्टो निष्कासितः । तेनोक्तम्-देव ! पुनर्भवतः कल्याणमतः परं न करोमि । सिद्धसारस्वतोऽहं । तव म्लेच्छैर्वद्ध-स्थाचिरान्मरणं भविष्यति । स निर्गत्य वाराणस्यां गतः । राज्ञा श्रीजयचन्देनोक्तम्-मया त्वमाहृतः परं नायातः । देव ! तवापि मृत्युरासन्नोऽतोऽत्रापि न स्थास्थे ।

 $<sup>1\,\,{</sup>m B}\,$  श्रीगोल्डवालज्ञा ।  $\,$  † $_{-}$ † एतदन्तर्गता पिक्क  $\,{
m B}\,$  आदर्शे नोपलम्यते ।  $\,2\,\,{
m B}\,$  नास्ति पदिमदम् ।

§२००) इतः कर्इंगासे विस्तिते नृतनो मन्त्री जातः। नृपः प्रतापसिंहस्य श्रातृच्यमतिविलनं मत्वा कारायां चिक्षेप। मित्रिणि विद्यत्रितेऽपि न त्यजित। स सुरत्राणाय मिलितः। तेन कटकं शकानामहूतम्। आयातं श्रुत्वा पृथ्वीराजः सम्मुखो निःसृतः। तुरङ्गलक्ष ३, गज सहस्र १०, मनुष्य लक्ष १५; एवं ... अाशीमतिकम्याग्रे कटकं गतम्। इतः सुरत्राणस्य मित्रणो वार्ता जाता। तेन कथा-पितम्-प्रस्तावे आकारियण्यामि । अथ पृथ्वीराजः प्रसुप्तः दिनानि १० पर कोऽपि न जागरयति । यो 5 जागरयति तं मारयति । इतः प्रधानेन सुरत्राण आकारितः । राजा न जागर्ति । मन्दं मन्दं केऽपि सामन्ता युध्वा मृताः । केऽपि प्रणष्टाः । अश्वसहस्र विशिष्यमाने [ भगिन्या ] नृपो जागरितः । खङ्गमाकृष्य धावतः भगिन्योक्तम्-स्वं जनं मारयसि । कटकं सर्वं तव निद्राणस्य मारितम् । नृपस्त्वाह-अहमन्त्रि-.तसिन् विनष्टे नृपः शाकंभरीं मनसि कृत्य नाटारम्भाधे आरुह्य प्रणष्टः। श्रात्रा सह पृष्टि-धावितैस्तुरकैर्न गृह्यते । इत आशी . . . देशे पर्वतिकाद्वयस्य मध्ये भट्टोऽस्ति । तव (तत्र?) नृपं प्रेप्य जस-10 राजः स्थितः । तेन किञ्चित्कटकं खलहितम् । स तत्र मारितः । सुरत्राणसाहवदीनेन स मंत्री . पुच्छरहितः सर्पवत्कृतः । स्थाने गतः केन गृहीतुं शक्यः १ । तेनोक्तम्-छन्देन । वाद्यान् वाद्यतः, यथा तुरगो नृत्यिति । तथा कृते तुरगो निर्ततं प्रवृत्तो न चलति । नृपस्य कण्ठे शृङ्गिण्यः पेतुः । राजा गृहीतः सुरत्राणे [न] । खर्णनिगडे प्रक्षिप्य योगिनीपुरे समानीतो भापितश्र-राजन्! यदि जीवन्तं मुश्चामि ततः किं कुरुपे ?। नृपतिः प्राह-मया त्वं सप्तवारान् मुक्तस्त्वं मामेकवेलमपि न मुश्चिसि । इतो नृपोत्तारकसम्मुखं सुरत्राणः सभायामुपिव-15 शति । नृपः खिद्यते । स प्रधानः समभ्येति-देव ! कि कियते, दैवादिदं जातम् । नृपेणोक्तम्-यदि मे शृङ्गिणीं वाणांश्वार्पयसि, तदाऽम्रं मारयामि । तेनोक्तम्-तथा करिष्ये । पुनर्गत्वा सुरत्रोणाय निवेदितम्-यदत्र त्वया नोपविश्वनीयम् । सुरत्राणेन तत्रायः पुत्तलकः स्वस्थाने निवेशितः । राज्ञः शृङ्गिणी समर्पिता । राज्ञा वाणं सुक्तम् । अयः पुत्तलको द्विधा कृतः । नृपेण शृङ्किणी त्यक्ता । न मे कार्यं सरितमन्यः कोऽपि मारितः । तदनु सुरत्राणेन गर्चायां प्रक्षिप्य लोष्ट्रैहतः । सुरत्राणेनोक्तम्-अस्य रुधिरे भूमौ पतिते शिवं स्थात् । तथैव मारितः । संवत् 20 १२४६ वर्षे दिवं ययौ । योगिनीपुरं परावृत्त्यं सुरत्राणस्तत्र स्थितः ।

#### ॥ इति पृथ्वीराजप्रवन्धः ॥

#### (G) सङ्ग्रहे पृथ्वीराजविषयकवृत्तम्।

§२०१) श्रीयोगिनीपुरे श्रीप्रथिमराज्ञ उपिर अष्टादश्वभिर्लक्षेरिश्वानां पातसाहिरागतः। तदा एकादशीपारणं विश्वाय निद्राग्रथिलो राजा प्रसुप्तोऽस्ति। तदा महाविग्रहे जायमाने प्राकारे खंडिः पतिता। राजानं कोऽपि भीत्या 25 न जागरयित। कुल्निकयांगुष्टमोटनेन जागरितः। तावता तां मारियत्वा पुनः सुप्तः। द्वितीयदिने वीरचतुष्टयेन जागरितः। खरूपं ज्ञात्वा यावता खयं प्राकारवातायने निविष्टत्तावताऽरिभिविशेषविग्रहो मंडितः। अत्या- कुल्ने राजा तारादेवी स्मृता। प्रत्यक्षीभृता। तया निशि श्रीपातसाहिसमीपे सुक्तः सः। यावता तन्मारणाय प्रहार संचिति, तावता चतुर्भुजो दृष्टः, सुक्तः। द्वितीयवेलायां जटाधारी दृष्टः, सुक्तः। तृतीयवेलायां ब्रह्मा दृष्टः। देव्या भणितोऽपि न मारयित। वस्त-प्रहरणादि गृहीत्वा समागतः। प्रातस्तत्सर्वं पातसाहेर्दिशंतम्। इति 30 कथापितं च—यथा वस्त्राण्यानीतानि तथा मारियिण्ये। पातसाहिना सर्वाणि वस्त्राणि याचितानि। राज्ञोक्तम्— प्रयाणसप्तके प्रेपयिण्ये। तथा विहिते कटकं तथेव चिलतम्। राजा जीवग्राहं गृहीतः। वंदीकृतस्य तस्यान्यदा भोजनं स्वानेनात्तम्। तदवलोक्य विपण्णः। आः किमेतत् । मदीया रसवती संदिसप्तशत्या समागतवती। सांप्रतिमयमवस्था। ततो मृतो युद्धेन।

30

#### ४१. जयचन्द्प्रवन्धः (P)

§ २०२) कान्यकुळादेशे वाराणसी पुरी नवयोजनिवस्तीर्णा द्वादशयोजनायामा । तत्र श्रीविजयचन्द्रांगजो राष्ट्रक्र्द्रीयो जैन्नचन्द्रो राज्यं करोति । तस्य कर्प्रदेवी परमग्रीतिपात्रम् । अथ नगरवास्त्रव्य[स्य] कस्यापि शालापतेः पुत्री सुहागदेवी पुरीन्नत्यासन्ने ग्रामे परिणीताऽस्ति । सा एकदा भर्त्रा अपमानिता रुष्टा पितृगृहं प्रति चचाल । मार्गे यान्त्या गोमयोपिर फणी कृतफणस्वन्छीपें खद्धारीटस्तं दृष्ट्वा चिन्तितवती—यदि कोऽपि दक्षो मिलति तदा पृच्छामि । इतः पुराद्विद्याधरो नामा द्विजस्तद्ग्रामे भिक्षार्थं व्रजन्मार्गे मिलितः । तया पृष्टं शकुनं वेत्सि ? । तेन ओमित्युक्ते, तयाऽभिहितम्—अस्य किं फलम् ? । तेनोक्तम्—इदमतीव सुन्दरम् । इतः सप्तमे द्विने त्वं नृपतेः सर्वे-श्वरी भविष्यति । परं मम किम् ? । तयोक्तम्—यदि मे त्वयोक्तम्, तदा ते श्रीकरणम् । तेनोक्तम्—ममाभिज्ञानं नाम च शृणु—अहं द्विजपाटके उत्तराश्रिते देवधरद्विजभागिनेयो विद्याधरो नाम । सा 'एवं' प्रतिश्रुत्य गता 10 पितृगृहम् । सप्तमे दिने राजपाट्यां नृपेण व्रजता गृहद्वारे वनदेवीव दृष्टा । सानुरागो धवलगृहं गत्वा शालापितृगृहम् । सप्तमे दिने राजपाट्यां नृपेण व्रजता गृहद्वारे वनदेवीव दृष्टा । सानुरागो धवलगृहं गत्वा शालापितृगृहम् । सप्तमे दिने राजपाट्यां नृपेण व्रजता गृहद्वारे वनदेवीव दृष्टा । सानुरागो धवलगृहं गत्वा शालापित्ताम् आहृताः । शतसप्तकं मिलितम् । देवी सौभाग्यदेवी प्राह—स विद्याधरो वामनेत्रे काणोऽस्ति । तेपामिप शतत्रयम् मायातम् । उत्तरसां द्विजपाटके देवधरस्य भागिनेयः ममानीयताम् । अश्ववारः प्रहिताः । स सजीभूय स्थितोऽस्ति । अश्ववारेव्यति देवधरस्य भागिनेयः ममानीयताम् । अश्ववारः प्रहिताः । स सजीभूय स्थितेऽस्ति । अश्ववारेव्यते १ तेनोक्तम्—यद्भविष्यति तद्रप्रच्यम् । स राजकुले गतः । सर्वमुद्राधिकारी कृतश्च । म महात्यागी निर्तं वाक्षणानामप्रादशसहस्तम्यासने भोजयति ।

§ २०३) अथैकदा राजा जैत्रचन्द्रः कथान्तरे इत्यशृणोत्-यद्वङ्गालदेशे लखणावतीपुरी तत्र लखणसेनो राजा । तस्य दुर्गो दुर्गाद्योऽस्ति । तदनु नृषः प्रतिज्ञामकरोत्-यत् गतमात्र एव दुर्ग गृह्णामि वा यावन्तो दिनास्तत्र लगन्ते ता॰ · · · कुमारमित्रवाक्यम्-

20(२७७) उपकारसमर्थस्य तिष्टन् कार्यार्दितः पुरः । मूर्त्या यामर्त्तिमाचप्टे न तां कृपणया गिरा ॥
नृपेण लखणसेनमाहूय सगौरवं परिधाय दण्डं मुक्तवा खराज्ये प्राहिणोत् । श्रीजैत्रचन्द्रोऽपि पश्चाइलितः
स्वनगरीमायातः । इति लखम(ण)सेनपराजयप्रवन्धः ।

तदनु चन्दवलिद्दमहेन श्रीजैत्रचन्द्रं प्रत्युक्तम्-

(२७८) त्रिण्हि लक्ष तुषार सवल पापरीअई जसु हय, चऊदसई मयमत्त दंति गज्जंति महामय।

वीस लक्ख पायक सफर फारक घणुद्धर,
लहूसडु अरु वलुयान संख कु जाणइ तांह पर।
छत्तीस लक्ष नराहिवइ विहिविनडिओं हो किम भयउ,
जइचंद न जाणउ जल्हुकइ गयउ कि मूउ कि धिर गयउ॥
पतनागतं वर्षद्वयेनोक्तम्। तेनैव पूर्वमुक्तम्-

(२७९) जइतचंदु चक्कवइ देव तुह दुसह पयाणउ, धरणि धसवि उद्धसइ पडइ रायह भंगाणओं । सेसु मणिहिं संकियउ मुक्क हयग्वरि सिरि ग्वंटिऑं, तुष्टओ सो हरभवलु धृलि जसु चिय तणि मंडिओं। उच्छलीउ रेणु जसग्गि गय सुकवि व(ज)ल्हु सचटं चवह, वग्ग इंदु विंदु भुयजुअलि सहस नयण किण परि मिल्हु॥

६२०५) अर्थकटा मुहागटेच्या नृषो व्याहतः-देव! राज्यं कस्य दास्थथ १। नृषेणोक्तम्-कर्ष्रदेच्यात्मजस्य । 15 मम पुत्रस्य कर्यं न १। त्वं मञ्चहणी, अतन्ते पुत्रोऽयोग्यः । या त्वर्टराज्यस्यामिनी । धनेन परिपूर्ण । तया तदेव मनित विधाय गर्जनके स्वपुरुषान् प्रहित्य सुरत्राणः महाबदीन आनीतः । योऽन्तरा पृथ्वीरालं विगृह्य योगिनीपुरे स्थितः । तया कथापितम्-मया आहृतः ममागच्छेयाः ।

इतः पृथ्वीराजे दिवं गर्ता श्रीजेत्रचन्ट्रेण वर्द्वापनकान्यारच्यानि । गृहे गृहे घृतेनोदम्बरक्षालनमारच्यम् । तूर्यरवः प्रवरते । मन्त्री राजगुरु न याति । केनाप्युक्तम्-देव ! पृथ्वीराजमरणं मन्त्रिणो विचारे नायातम् । 20 एनं चतुर्थदिने मन्त्री राजकुलं प्राप्तः । राजोक्तम्-मन्त्रिन । चिराद् दृष्टोऽसि । देव । राजकार्यव्यप्रतया नायातं मया। देव! केयं खडखटा?। राज्ञोक्तम्-किं न वेल्मि पृथ्वीराजमरणम्?। एवं विधे वैरिणि मृते वर्द्वापनकानि किं न विधीयन्ते । मित्रणोक्तम्-तम्मिन हते विपाट कर्त्तुं युज्यते हर्पो वा १ । राज्ञोक्तम्-कथम् १ । देव ! प्रतोही भवति, तस्यामयोमयानि कपाटानि, अर्गहा च अयोमया । यदा मा भज्यते, कपाटौ च प्रथमवतः, तदा दुर्गस किं सात् ?। तथा देव! म पृथ्वीराजम्तव अर्गलामम आसीत्। तसिन् विनष्टे गृहसूत्रं कर्त्तुं 25 युक्तं वा वर्द्वीपनकम्?। तिष्ठतु वर्द्वीपनकम्। देव! यदद्य पृथ्वीराजस्य तत्कल्ये आत्मनो नेयम्। मन्त्रिणा मेलापकः प्रारत्यः। तया सुरत्राणस्य कथापितम्-यद्त्रेव स्थेयं परत्र न गुन्तव्यम्। देव्या नृपो विज्ञप्तः-देव्! मेलापकः किं कुरुते ? । तुरुष्कः प्रत्यायन्त्रखखभूमा विद्यते तव नामापि न गृहाति । कोशव्ययं मन्त्री दृथैव कुरुते । राज्ञा मन्त्री उक्तः-सर्वः कोऽपि विसीदति मेलापकं विमर्जय । मन्त्रिणोक्तम्-अस्त । अनेन कार्यमिन । पुनरेकटा तया नृपो ज्याहृतः । मित्रणोक्तम्-देव ! वर्षद्वयं अहं व्ययं करिष्ये । नृपेणोक्तम्-सोऽपि 30 मदीयम् । मित्रणा सामन्तान प्रेप्य नृपो च्याहतः-देव ! वीटकस्य प्रसादं कुरु यथा तपोवने यामि । नृपेण देच्या वचमा विसृष्टः। वर्षद्वयादनु तया सुरत्राणः समाकारितः। म भार विमुच्य जरीदकेन धावितः(१)। नृपस्य कटकेन सह युद्वे जाते सुरत्राणो भगः प्रणष्टः । इतः सुरत्राणपत्या पति चिन्तातुरं विलोक्य उक्तम्-देवास्ये श्यामता कथम् १ । मुरत्राणेनोक्तम्-युत्रत्या वार्त्तया समागताः परं पश्चाद्रमनं दुर्घटम् । देव ! मम खमं जातं यत्-अह-प्र॰ प्र॰ प्र॰ 12

म्मद्गुत्रमहमदं यदि सेनान्यं करोपि तदा ते जयः स्वात् । तदा ते आकारिताः । तेपां पश्चराती मिलिता । देन्योक्तम्—स वामनेत्रे काणोऽस्ति। स आकारितः दलपतिश्च कृतः। इतः श्चेपमपि कटकमानीतम्। इतः सहाग-देन्योक्तम्—देव ! राज्यं कस्य १ । कर्पूरदेन्यास्तनयस्य । यदि मत्य्यनोर्ददाति भवान् तदाऽद्यापि परचकं चलति । राह्नोक्तम्—त्वयाऽऽनीतम् १ । तया प्रोक्तम्—अन्येन केन १ । तदा स्त्रीचरितं नीतिं च स्मृत्वा—ज्येष्टपुत्रममिपिच्य, क तामदृष्टन्यसुखाऽऽसीरित्युक्त्वा दृष्टा (१ ज्येष्टा)याः सुतं राज्ये निवेदय, पतिमारिकायास्त्रस्याः सुतं वृद्धि (०द्धं १) सहादाय नृपो युद्धाय निस्ससार । महति संयुगे जायमाने नृपेणोक्तम्—रे गलितकंसस्य ६४ जोटकानि निःश्वानानां किं स्फुटितानि १ । [कथं]न श्रूयन्ते । देव ! वाद्यमानानि सन्ति परं शृद्धिणीगुणेरुपलप्ता-(१रुद्धा)नि । नृपस्तत् श्रुत्वा उदरे शिक्षकां क्षित्वा पुत्रं चाग्ने करिण्यधिरोप्य यमुनायां करिणमक्षेप्सीत् । स पश्चत्वमाप । ज्येष्ठपुत्रोऽपि निःसृत्य युद्धे विनष्टः । संवत् १२४८ वर्षे चैत्र श्चदि १० दिने वाराणसीमा-10 दाय सुरत्राणः प्रवेशं कर्तुं प्रवृत्तः । कर्पूरदेवी यमगृहं प्रविष्टा । द्वितीया सुहागदेवी लघुपुत्रमादाय प्रतोल्यां स्थिता। सुरत्राणेनोक्तम्—केयम् १ । देव ! यया त्विमहानीतः । सुरत्राणेन वदने निष्टीवनं कृत्वा एकस्य धगडाय, या पत्युन्तं जाता सा मे भविष्यति इति वदता, प्रदत्ता । पुत्रस्तु तुरुष्कः कृतः ।

।। इति श्रीजैत्रचन्द्रनृपतेः प्रवन्धः ॥

## (G) सङ्गहे जयचन्द्रनृपवृत्तम् ।

15 § २०६) अन्यदा कोपकालागिरुद्र १, अवंध्यकोपप्रसाद २, रायद्रह्वोलादि विरुद्दानि श्रीपरमिद्देनः श्रुत्वा श्रीजयचन्दोऽसहमानस्तदुपरि ससैन्यश्रचाल । तद्देशभंगं क्रुवीणः कल्याणकटकनाम्नीं राजधानीमाजगाम स क्रमेण । परं कोऽपि विज्ञप्तिकां कर्तुं न शकोति यत्कटकमागतम् । परं खयं परमिद्दिराजा परसैन्यं दृष्ट्वा दुग्गीं-तः… । ततो राजा सैन्येन रुद्धः । वर्षमेकं जातम् । पश्चात्परमिद्दिना राज्ञा मल्लदेवमहामात्येन सह मंत्रं विधाय तत उमापितधरं मंत्रिराजमाकार्य इत्युक्तम् —यत् मंत्रिविद्याधरसमीपं गत्वा तस्य किंचित्कथियत्वा त्वं 20 सैन्यम्रत्थापय । ततः स 'आदेशः प्रमाण'मित्युक्त्वा सायं प्रतीहारम्रक्तः सन् मंत्रिविद्याधरसमीपमगमत् । उमा-पतिधरमंत्रिणा एकं सुभापितं पत्रे विलिख्य मंत्रिराज्ञो विद्याधरस्याग्रे मुक्तम् । तदिदम् —

(२८०) उपकारसमर्थस्य तिष्टन् कार्यातुरः पुरः । मूत्त्यी यामर्तिमाचष्टे न तां कृपणया गिरा ॥
एतदर्थमवधार्य निशीथे एव पल्यंकिथितो राजा समुद्धत्य क्रोशपंचके मुक्तः । प्रातः राजा दुर्गं न
पत्र्यति । ततः पृष्टम् । मंत्रिणा विद्याधरेणोचे सर्वं खरूपम् । राजा कुद्धः । ततो विद्याधरः प्राह-राजन् ! कथं
25 ममोपिर कोपं कुरुपे । कणदृत्तिः क्वापि न गताऽस्ति । ततो राजाह-अतोऽहं कुद्धः, यतस्त्वया मम लीला
विनाशिता । अनेन सुभापितेन मम राज्यमपि कथं नार्पितम् । एतद्भणने विरुदानि मुक्तानि । मानं राज्यं च सर्वे
मुक्तम् । इति भणित्वा जयचन्द्रः खस्थानमगमत् ।

# ४२. वराहमिहिरवृत्तम् (G)

§ २०७) पुरा वराहमिहिरो विद्यार्थी ज्योतिःशास्त्रं पठन् उपाध्यायगोरक्षणां करोति।तत्र नित्यं लग्नं मण्डियत्वा 80 पठिताभ्यासं करोति । एकदा सिंहलग्नं मण्डितम् । प्रमादाद्विसर्जनं विस्मृतम् । गृहगतेन तेन भोजनसमये स्मृतम् । तत्र गतः । शिलोपिर निविष्टः सिंहो दृष्टः । निर्भयेन सता सिंहोदराधो लग्नं विसर्जितम् । सूर्यस्तुष्टः । पण्मासं विमानस्थितेन नक्षत्रग्रहतारागणं विलोक्य समागतेन 'वाराहीसंहिता'प्रमुखज्योतिःशास्त्राणि निर्ममे । अथ वराहिमिहिरस पुत्रो जातः । ततः पित्रा जातके चतुरशीतिवर्गाणि आयुर्वित्तंतम् । तदनु जिनदीक्षा-दीक्षितश्रीभद्रवाहुपार्श्वे वर्द्धापनिकाकृते मनुष्यः प्रहितः । तद्धचः श्रुत्वा द्धिरिभिरुक्तम्—जातस्य सप्तदिनानि आयु-रिक्ता । सप्तदिनान्तेऽस्य मार्जारिकया मरणं भविष्यति । तेन सर्वत्र मार्जारिका रिक्षता । निर्णातवेलायां अर्ग-लिकामार्जारिकया मरणमजिन । ततो विषण्णेन तेन पुस्तकैः सह काष्ठभक्षणं प्रारव्धं यावता तावता तत्रागतेन श्रीभद्रवाहुना कथितम्—कथं काष्ठसाधनं कुरुपे । शास्त्राणि न वितथानि । परं या दोरिका भवताऽभिज्ञाने विहि-ताऽभूत् सा कुव्जिकया महाकष्टेन प्राप्ता। तदा वेलाव्यतिक्रमोऽजिन । तथा तु सप्तदिनान्येवायुस्ततो मानितम् ॥

## ४३. नागार्जुनप्रवन्धः (Br)

§ २०८) ढंकपर्वते श्रीशञ्जुङ्घयशिखरैकदेशे राजपुत्ररणसिंहस्य भोपलानाझीं सुतां जातानुरागो वासुकिर्नागराजः सिपेवे । पुत्रो जातः । नागार्जुन इति नाम कृतम् । स च वासुकिना सुतसेहात् सर्वासामीपधानां पन्नाणि फलानि भोजितः । तत्प्रभावेन सर्वसिद्धिभिरलङ्कृतः सिद्धपुरुप इति रूयातः । पृथिवीं विचरन् पृथिवीस्थान-10 पत्तने सातवाहननृपस्य कलागुरुर्जातः । स च विद्याध्ययनार्थं पादिलप्तकपुरे पादिलप्ताचार्यं विद्यार्थी सेवते । स गुरुः पादतललेपवलेन तपोधनेषु विहरितुं गतेषु श्रीशञ्जङ्गयादिषु देवान्नत्वा स्थानमायाति । आगतानां नागार्जुनश्ररणक्षालनं कृत्वा स्वाद-वर्ण-गन्धादिभिः सप्तोत्तरं शतमौपधानाममीलयत् । तेनोपदेशं विनाऽपि जलेन चरणलेपे कृते कुर्कुटोत्पातग्रत्पत्य पतितो व्रणजर्जरिताङ्गो गुरुभिः पृष्टः –िकमेतत् १। पूज्यपाद-प्रसादः । कथम् १ । यथास्थिते उक्ते गुरवस्तस्य कौशल्येन रिज्ञताः । गुरुभिरुक्तम्—गुरून् विना कलाः कथं 15 फलदाः स्युः । प्रसादमाधातु गुरवः । भवतो मिथ्यात्ववासितस्य कलां न दिन्न । श्रावकत्वमङ्गीकुरु । तेन तथा कृते, तन्दुलजलेन लेपं कृत्वा गगने स्थैर वजित स ।

§२०९) एकदा स्वेरं विचरता गुरुमुखात् श्रुतम्-यत् रससिद्धिं विना दानेच्छा न पूर्यते । तदन्त रसं परिकर्मयितुं प्रवृत्तः । स्वेदन-मर्दन-जारण-मारणानि चक्रे । परं स्वेरं न वभाति । गुरवः पृष्टास्तेरुक्तम्-दृष्ट-निर्दरुनसम्बर्धश्रीपार्थनाथस्य दृष्टो साध्यमानः सर्वरुक्षणोपलक्षितया महासत्या मृद्यमानो रसः स्विरीभूय 20 कोटिवेधी भवति । तत् श्रुत्वा स श्रीपार्थनाथप्रतिमामन्वेष्टुमारेमे । इतश्च नागार्ज्जनेन स्विता वासुिकध्यातः । प्रकटीभूतः । पृष्टं च-श्रीपार्थस्य काश्चिद्दिच्यां प्रतिमां कथय । तेनोक्तम्-पुरा द्वारावत्यां श्रीसमुद्रविजयेन श्रीनेमिनाथमुखात् श्रीपार्श्वस्य काश्चिद्दिच्यां प्रतिमां कथय । तेनोक्तम्-पुरा द्वारावत्यां श्रीसमुद्रविजयेन श्रीनेमिनाथमुखात् श्रीपार्श्वस्य कान्तिपुरीवासिनो धनपतिनामकस्य सांयात्रिकस्य यानपात्रं देवतातिश्चयात् स्वित्तम् । अत्र जिनविम्यं तिष्टतीति दिव्यवाचा निश्चत्यः, तत्र नाविकान् निक्षिप्य आमतन्तुभिः सप्तिमिर्वद्वो-25 द्वता प्रतिमा । स्वपुरे नीत्वा प्रासादे स्थापिता । चिन्तातीतो लाभो जातः । स नित्यं नित्यं पूजां करोति । ततः सर्वातिश्चयसम्पन्नं तिद्वम्यं ज्ञात्वा नागार्जुनो रसिसद्धै सेडीनदीतटेऽपहत्त्यानीतवान् । तस्य पुरतः श्रीशातवाहनस्य नृपस्य चन्द्रलेखां देवीं महासतीं व्यन्तरीसान्निध्यादानीय प्रतिनिशं रसमर्दनं कारयति । एवं तत्र भूयो भूयो गतागतेन देव्या वांधव इति प्रतिपनः । तया तेपामौपधानां मर्दने कारणं पृष्टम्—कोटिवेधी रसोऽसो । अन्यदा देव्या स्वपुत्रयोरुक्तम्—यत्सेडीनदीतटे नागार्जुनस्य रसिसिद्धिभविष्यति । तौ रसलुव्यो ७० नागार्जुनान्तिकमागतौ । कपटेन रसं जिष्टृक्त अमन्तौ यसा रन्धनीगृहे नागार्जुनो भ्रुनिक्त तामाल्यतः । त्वं नागार्जुनरसवर्ती लवणवहुलां कुर्याः । यदा तां क्षारां विक्त तदा कथनीयम् । पण्मासान्ते क्षारेत्युक्तया

<sup>†</sup> जैनाना मते देवाना मनुजेन सह सम्यन्धो न युज्यते-टिप्पनी।

10

तयोक्तम् । ताभ्यां रससिद्धिर्निश्चिता । तस्य वधोपायं पृच्छन्तौ अमतः । केनाप्युक्तम् –अस्य दर्भाद्धरान् मृत्युः । नागार्जनेन द्रौ कुतपौ भृतौ ढंकपर्वतस्य गुहायां क्षिप्तौ । पृष्ठचराभ्यां ताभ्यां ज्ञातौः; वलमानो दर्भाङ्करेण जमे मृतः । कुतपौ देवतया हृतौ ।

(२८१) अजाते चित्रलिखिते मृते च मधुसूदन!। क्षत्रेषु त्रिषु विश्वासश्चतुर्थी नोपलभ्यते॥

देवतया क्रिपतया, द्वाविष पश्चात्तापपरो-आवाभ्यां किमकारि यः खिटकासिद्धः कलावान् स हतः; तं हत्वाऽऽवाभ्यां किं साधितमिति-चिन्तयन्तौ मारितौ ।

॥ इति नागार्जनप्रवन्धः ॥

# **४४. श्रीपाद्**लिप्तसूरिप्रवन्धः (B)

(२८२) जयन्ति पाद् लिप्तस्य प्रभोश्चरणरेणवः। श्रियः संवनने वश्यचूर्णतः प्रणताद्गिनाम्॥

§२१०) तत्र कोश्रला नाम नगरी । विजयत्रह्मा भूपः । तत्र प्रसिद्धः प्रफुछः श्रेष्टी । रूपेणाप्रतिमा [प्रतिमाणा नाम] भार्या परं वन्ध्या । अनेकापधदेवपूजोपयाचितरिप नापत्यमाप । अन्यदा विखिन्ना श्रीपार्श्वनाथचैत्ये
वैरोद्यादेवीं कर्पूरागुरुभिः सम्पूज्योपवासाष्टाहिकां चक्रे । ततो देवी प्रकटीभूय पुत्रवरं ददो, इत्याख्यातवती च15 पुरा निमविद्याधरान्वये श्रीकालिकाचार्यसन्ताने विद्याधरगच्छे श्रुतसमुद्रपारगश्रीआचार्यनागहित्तगुरूणामनेकलिधवतां पुत्रेच्छ्या पादप्रक्षालनजलं पिव । ततः प्रातरुपाश्रये गत्वा तपोधनहत्त्तस्थितं पादोदकं पीतम् ।
प्रभुनेमस्कृतः । धर्मलाभपूर्विमित्यादिदेश-यतो दशहस्तान्तरे पयःपानेन तव पुत्रो दश्ययोजनान्तरे यमुनापरतीरेऽनेकप्रभावनिधानं विद्धिष्यते । तथान्ये तव पुत्रा नव भविष्यन्ति । तयाऽभाणि-प्रथमपुत्रो भवतां दत्तः ।
गुरुभिर्भणितम्-संघमुख्यो भविता । जातः पुत्रः । प्रभूणामपितः । अप्टवापिको नीत्वा शुभलग्ने प्रत्रच्यां दत्त्वा
20 च मण्डननामगणिसमीपे मुक्तः पठनाय । वर्षमध्ये श्रुतपारगो जातः । अन्येद्यरारनालं गुर्वादेशेनानीयेर्यापिकीं
प्रतिक्रम्य गुर्वग्रे गाथां पठितवान्-

## (२८३) अंवं तंवच्छीए अपुष्फिअं पुष्फदंतपंतीए। नवसालिकंजीयं नववहृह कुडूएण मे दिन्नं॥

इति श्रुत्वा गुरुभिः प्राकृतशब्देन पिल्तो इति-शृङ्गाराग्निना प्रदीप्त इत्युक्तः । ततोऽसौ दशमे वर्षे पदस्था25 पनायां मथुरागमने सङ्घोपकारं [कृ]त्वाऽऽकाशगमनिसद्धौ कितिचिद्दिनानि स्थित्वा पाटलीपुत्रपत्तने गतः। तत्र
ग्रुरंडो राजा। तस्य केनापि गुप्तग्रुखदंडकार्ष्पणे प्रभुणा श्रीपादिलप्तेन उष्णोदकेन मदनं स्फेटियत्वा बुद्धोन्मोचने
तथा गंगेटीसमा(१)गुरूणां समीपे मूलपर्यन्तपरिज्ञापनाय प्रेपणे नद्यां तारियत्वा मूले बुद्धिते बुद्ध्या मूलं परीक्षा।
श्रीमदाचार्येस्तन्तुप्रथिततुम्त्रकोन्मोचने प्रहिते केनापि नोन्ग्रुक्तम्। ततो ग्रुरंडनृपितः समीपमागत्योन्मोचिते
प्रभूणां गौरवं चक्रे। अन्यदा राज्ञः शिरोवेदनायां श्रीगुरुभिराकारितैः शिरोवेदनाविनाशार्थमात्मीयजानुस्त30 जन्या पुनः पुनः स्पृष्टा-

(२८४) जह जह पएसिणिं जाणुअंमि पालित्तउ भमाडेइ। तह तह से सिरवयणा पणस्सए मुरंडरायस्स ॥

15

अन्ये मंत्ररूपामिमां गाथां जपन्ति, ततः शिरोवेदना याति । प्रभावतो राजा नित्यं भाक्तं करोति । एकदो-पाश्रयागतेन राज्ञा पृष्टम्-एते तपोधना भवतां भणितं दानमानादि विना कुर्वन्ति ? । इति पृष्टे गंगा कुतो वहति १। तपोधनेन गंगायां गत्वा दण्डकं तारियत्वा-पूर्वीभिष्ठखी वहति-इति गुरोरग्रे कथितम्।

> निवपुच्छिएण भणिओ गुरुणा गंगा कओमुही वहइ। संपाइअव्वं सीसो जह तह सव्वत्थ कायव्वं ॥

इत्थं नृपो गुरुभिः समं तिष्ठन् दिनानि गच्छन्ति न ज्ञातवान् । अन्यदा लाटदेशे ओंकाराख्यनगरे प्रभवो वालैः समं कीडन्ति । देशान्तराद्वन्दितुमायातश्रावकाणामुत्तरं कृत्वा सिंहासनीपवेशे पुनरायातश्रावकीपलक्षणे वालः क्रीडतीति सत्यभाषणे वालगुरोर्वचसा जहर्पः । अन्यदा गुरवो मार्गे गच्छत्सु शंकटेपु तपोधनेपु विहर्तुं गतेषु क्रीडनसमेतवादिनो विप्रतार्य पटीं प्रावृत्य सिंहासने सुप्ताः । वादिभिरागत्य पुनर्विभातकथकताम्रचूडसूरः (खरः) कृतः । प्रश्वभिविंडालखरे कृते वादिनो मानहीना जाताः । पश्चात्तिरुक्तं मध्ये कः १ गुरुभिरुक्तम् -देवः । तैरु-10 क्तम्-को देवः १। गुरुभिरुक्तम्-अहम् । तैरुक्तम्-कोऽहम् । गुरुभिरुक्तम्-का वैतरुक्तम्-कः वा । गुरुभि-रुक्तम्-त्वम् । तैरुक्तम्-कस्त्वम् । गुरुभिरुक्तम्-देवः । इति पुनराष्ट्रत्या निर्जिताः । तथापि गाथामेकां पप्रच्छः-

> (२८६) पालित्तय कहसु फुडं सयलं महिमंडलं भमंतेणं। दिहो सुओँ व कत्थवि चंदणरससीअलो अग्गी॥

सूरयोऽविलम्बेनोत्तरं ददः-

(२८७) अयसाभिओगमणदूमिअस्स पुरिसस्स सुद्धहिअयस्स । होइ वहुं तस्स फुडं चंदणरससीअलोअग्गी॥

इति वादिजयः कृतः।

§ २११) अन्यदा श्रीशञ्जञ्जये तीर्थयात्रां कृत्वा कृष्णभृपरिक्षतं मानपे(खे)टपुरं श्रीपादिलप्तगुरवः प्राप्ताः। तद्नु शत्रुञ्जये रैवतके संमेतेऽष्टापदे च तीर्थयात्रां चिकीर्पवः सुराष्ट्रादेशमायाताः । तत्र ढंकानामपुरीं विहरन्तः समेतास्तत्र नागार्जनो योगी भावी गुरुशिष्यः । तद्वृत्तं चेदम्-संग्रामराजपुत्रः, प्रिया सुत्रता, शेपाहि-20 स्वमसूचितपुत्रसः नागार्जननामकरणम् । स वर्पत्रयदेश्यः कीडन्-सिंहार्भकं विदार्य तन्मांसं खादन् पितृवारितः। यत्क्षत्रकुले नखी न भक्ष्यते । तदायातसिद्धपुरुपेणाख्यातम्-मा विपीद, तव पुत्री रससिद्धी भावी । तदनु कलाविद्धिः क्वर्वन् संगीतं रससिद्धो जातः । सूरिं तत्रायातं ज्ञात्वा पर्वतभूमौ स्थितः । स्वशिष्येण पाढलेपेच्छुः तृणरत्नपात्रे सिद्धरसं ढौकितवान् । गुरुणा सित्वा भित्तावास्फाल्य शतसण्डे कृते शिष्यं विच्छायम्रसमावर्ज्य भोजनं दापयित्वा व्यावर्तमानस्य काचपात्रे निरोधं कृत्वा प्राभृतं प्रेपितम् । उद्घाट्य विलोकिते क्षारगन्येन निरोधं 25 ज्ञात्वा कुम्पको भग्नः । दैवयोगाद्विहसंयोगे सा समृत्रा मृत् सुवर्णं जाता । नागार्जनेन ज्ञातम् । तस्य प्रभोर्मलमू-त्रादिसंगेन पापाणादयोऽपि सुवर्णीभवन्ति । अहमैतावन्ति दिनानि यावदनेकौपधोपक्रमं सुधा कृतवान् । अस प्रभावे का कथा । ततोऽसौ विनयनम्रो मदं त्यक्त्वा प्रभ्रुपादसेवाचरणक्षालनादिकां देहशुश्रूपां करोति । श्रीसूर्यः साधुषु विहर्तुं गतेष्वाकाशयानेन पूर्वोक्तपंचतीर्थेषु यात्रां कृत्वा नित्यमायान्ति । ततो नागार्जुनः पादलेपौपधानि जिज्ञासुश्ररणक्षालनोदके पीते खादेनौपधानि ज्ञात्वा पादलेपे च कृते तास्रचूडवदुचै:प्रदेशादु-30 त्पतन् गुल्फे जानौ च पीडितो रक्तक्विन्नो गुरुभिर्दृष्टः । उक्तश्र-अहो पादलेपे गुरुं विनापि सिद्धः । तेनौ-क्तम्-भगवन्! गुरुं विना क्रतः सिद्धिः । गुरुणोक्तम्-अहं तव बुद्धा तुष्टो विद्यां ददामि । यदि मे जिनशासन-भक्ति गुरुदक्षिणां ददासि । यतः-

#### (२८८) दीहरफणिंदनाले महिहरकेसरिदसामुहदलिले । ऑपिअइ कालभमरो जणमयरंदं पुहइपउमे ॥

ततो विश्वहितं जिनधर्ममाद्रियस्य । तेनोक्तम्-पूज्यादेशः प्रमाणम् । ततो गुरुणोक्तम्-आरनालमिश्रतन्दुले-नैकेनौपधानि पिष्टा पादलेपे खगमनसिद्धिः । ततस्तेन कृतज्ञतया विमलाद्रिसमीपे महासमृद्धं श्रीवीरप्रतिमाधि-5 ष्ठितं गुरुमूर्त्तियुतचैत्यान्वितं श्रीपादलिप्ताभिधं पुरं चक्रे । तत्र श्रीवीराग्रे श्रीगुरुभिः श्रीवीरस्तवश्रके । 'गाहाजु-अलेणे'त्यादि । अत्र सुवर्ण्णसिद्धिराकाशयानं च गुप्तमित्ति । तथा गुरोः श्रीनेमिचरितं श्रुत्वा कौतुकाद्रैवतकाद्रे-रथः स्वर्णसिद्ध्याकाशयानवलेन सर्वं दशार्णमण्डपादि नागार्जनश्रके । अद्यापि लोकेस्तत्सर्वमप्यालोक्यते ।

§२१२) अन्यदा प्रतिष्ठानपुरे श्रीशातवाहनराज्ये चत्वारः शास्त्रसंक्षेपकृतो महाकवयः समेताः। राज्ञः पुरुत्तैः श्लोकस्यैकैकः पादः पठितः। तथाहि—

10 (२८९) जीर्णे भोजनमात्रेयः, कपिलः प्राणिनां दया ।
• वृहस्पतिरविश्वासः, पंचालः स्त्रीषु माद्देवम् ॥

एवं तदुक्ते राज्ञा महादाने दत्ते भोगवती वाराङ्गना न स्तौति । केवलं पादिलप्तानेव स्तौति । तं मुक्त्वाऽऽकाश्रमामी विद्यासिद्धो महाकविः सर्वगुणनिधिरन्यो न हि । इति ज्ञाते राज्ञः सन्धिविग्रहकः शंकरो नाम मत्सरी
असहमानोऽवादीत् । ततो मानखेटपुरात् कृष्णभूपतिं मुत्कलाप्य शातवाहनेन श्रीपादिलप्ता आनीताः । नगर15 द्वारे वृहस्पतिर्विद्वान् परीक्षार्थं रौप्यकचोलके घृतं विलीनं प्रहितवान् । प्रभुभिद्धीरिणीविद्यया तन्मध्ये सूत्रप्रोतां
सूचीं प्रक्षिप्य प्रहिता । इति जये भूपः प्रवेशं महोत्सवेन कारितवान् । उपाश्रये स्थिताः । नित्यं भूपश्ररणोपास्ति
कुरुते । तत्र नन्या 'तरङ्गमाला कथा' कृता, व्याख्याता च । पाश्चालकिवः मत्सरेण न स्तौति । मद्रन्थाद्
उद्धत्यानेन कृता । अन्यदा कपटमृत्युना प्रभूणां तद्गृहद्वारे शिविकागमने पाश्चालेन शोकाद् उक्तम्-

(२९०) आकरः सर्वशास्त्राणां रत्नानामिव सागरः। गुणैर्न परितुष्यामो यस्य मत्सरिणो वयम्॥

तथा-

(२९१) सीसं कहव न फुटं जमस्स पालित्तयं हरंतस्स । जस्स मुहनिज्झराओ तरंगलोला नई वृढा ॥

पाश्चाल! तव वचनाद् अहं मृतोऽपि जीवित इति गुरोरुत्थाने महीग्रजा निष्कास्यमानो मित्रं भणित्वा 25 पाश्चालो गुरुभिर्दानमानाभ्यामावर्जितः। ततो गुरवो निर्वाणकलिकाम्, सामाचारीम्, प्रश्नप्रकाशज्योतिःशास्त्रं च कृत्वा आयुःक्षयं परिज्ञाय नागार्ज्जनेन समं श्रीशञ्च इत्वा । तत्र नाभेयं नत्वा द्वात्रिंशहिनान्यनशनं कृत्वा देहं मुक्त्वा द्वितीयकल्पे इन्द्रसामानिकः सुरो जातः।

।। इति श्रीपादलिप्तगुरूणां प्रवन्धः।।

## (G) सङ्गहे पादलिप्तसूरिवृत्तम्।

30 § २१३) एकदा श्रीपादिलप्तस्रयो यात्रायां गगने गच्छन्तः पुरुपाकारच्छायया दृष्टाः । ततो नागार्ज्जनेन वन्दन-हेतोः प्रार्थिताः । तरुक्तम्-यात्रां विधाय वलंतः समेष्यामः । तथाविहिते क्टबुद्धा जलेन स्वागतिमपाचरण-प्रक्षालनं कृतम् । तद्वर्ण्णगंधरसास्यादतः सप्तोत्तरशतमौपधीनां परिज्ञातम् । ततस्ताः सर्वा अपि संमील्य चरण- लेपोऽकारि । तदनु स दर्दुरवदुत्सुत्य पतितः । एवं गुरुभिर्दृष्टः । गुरुभिरुक्तम्-किमेतत् १ । तेन निजक्टं प्रका-शितम् । गुरुभिः सुशिष्यं विज्ञाय तन्दुलजलेन लेपः कथितः । ततो गगनगामिनी विद्याऽजनि ।

एकदा वर्षासु पौपधशालाद्वारि जले क्रीडमानं शिष्यप्रायं पृष्टाः कैरिप वादिभिः-श्रीपालित्तय स्रित्वरा वसतौ संति ?-इति पृष्टाः स्रयः तानन्यमार्गोण वाहियत्वा स्वयं सिंहासने कपटिनद्रया सुप्ताः । तैः समागत्य क्रुईटस्वरो विहितः । श्रीस्रिरिमर्मार्जारस्वरोऽकारि । वचनेन भिक्षताः । ततः पृष्टिमिति । तद्यथा-'पालित्तय क्रिस्सु फुडं० ॥' ततो गुरुभिरुक्तम्-'अयसाभिओगसंतावियस्स० ॥' एतया नमस्यया पराजिताः । नमो विधाय गताः ।

## ४५. श्रीअभयदेवसूरिप्रवन्धः (B Br)

§ २१४) श्रीवुद्धिसागरद्धिरिमः श्रीजिनेश्वरद्धिरिमश्च वसतिनिवासे कृतेऽन्यदा श्रीजिनेश्वरद्धरयो विहारेण धारापुरीं गताः। तत्र श्रेष्ठी महीधरः, भार्या धनदेवी, तत्पुत्रोऽभयक्कमारनामा। अन्यदा श्रेष्ठी गुरुवन्दनाय गतः। 10 संसारमसारमाकण्ये वैराग्यवानभयः पितरमापृच्छ्य दीक्षाग्रहणे ग्रहणासेवनारूपशिक्षाद्वययुतः समग्रसिद्धान्त-पारगामी महाकियो जातः। गुरुभिराचार्यपदस्थापने श्रीअभयदेवद्धरिविंहरन् पल्यपुरे श्रीवर्द्धमानद्धरिषु दिवं गतेण्वभयदेवद्धरीणां तत्र स्थितानां महादुर्भिक्षे सिद्धान्तास्तद्धृत्तयोऽपि त्रुटिताः। यदवस्थितं तदिष दुःखवोधन्वात् खिलं जातम्। शासनदेवी रात्रौ प्रभ्रं जगौ—यदङ्गद्वयं मुक्त्वा नवाङ्गानां वृत्तिं कुरु। द्विराह-श्रीमुधर्मन्वामिकृतसिद्धान्तविवरणे मन्दमितत्वादुत्द्वत्रप्ररूपणादनन्तसंसारित्वम्। परं त्वामनुछङ्घयां करिण्यामि। देव्यो- 15 क्तम्—यत्र सन्देहस्तत्राहं सर्त्तव्या। यथा श्रीसीमन्धरखामिपार्श्वाद्द सन्देहभङ्गं कुर्वे। प्रभुभिर्ग्रन्थपूर्णताविध्यावदाचाम्लाभिग्रहोऽग्राहि। सम्पूर्णेषु ग्रन्थेषु शासनदेव्या पुत्तकलेखनाय रत्नखचिता स्वर्णमयी कतरी समवसरणे मुक्ता। सर्वत्र दर्शिता कोपि मूल्यं न कुरुते। तथा राजमहाराजश्री[मी]मेन द्रम्मलक्षत्रयदाने पुत्तकानि लेखियत्वा समग्रदेशाचार्याणां दत्तानि।

§ २१५) अथ श्रीअभयदेवस्तर्यो धवलकके आगताः । आचाम्लतपसा रात्रिजागरणेन च प्रभूणां रक्तविकारो 20 जातः । तदा जनो वदति—यदुत्स्त्रप्ररूपणया शासनदेच्या रुप्टया देहं विनाशितम् । गुरुभिः शोकेनाऽनश-नार्थं रात्रौ धरणेन्द्रः स्मृतः । तेन सर्परूपेण देहिलहने गुरुभिर्शातम्—कालेन दप्टः । धरणेन्द्रेण खमे आदिष्टम्— यन्मयाऽयं तव रोगो प्रस्तः । एकं जिनोद्धारं कृत्वा प्रभावनां क्रुरु । श्रीकान्तीपुरीयधनेन वणिजा समुद्रान्तरा यानपात्रस्तम्मे व्यन्तरोपदेशेन धनेन मूर्त्तित्रयमाकृष्टम् । एका चारूपग्रामे । द्वितीया श्रीपत्तने अंविलीतले श्रीनेमिनः । तृतीया स्तंभनग्रामे सेहिकानदीतटे तरुजाल्यन्तरा भूमिमध्ये न्यस्ताऽस्ति तां प्रकाशय । अत्र 25 महातीर्थं भविष्यति ।

#### (२९२) पुरा नागार्जुनी योगी रससिद्धो घियां निधिः। रसमस्तम्भयद्भूम्यन्तःस्थविम्वप्रभावतः॥

ततः स्तम्भनकाख्यो ग्रामस्तेन न्यसः। तदेपाऽपि तव कीर्त्तिः स्यात् शाश्वती पुण्यभूपणा। अन्यादृष्टा दृद्धा सुरी मार्गं कथयिप्यति। श्वेतश्वारूपः पुरः क्षेत्रपालोऽपि प्रातः संघस्य पुर आयातः। वाहनसहस्तेकयुताः ३० सूर्यो वृद्धा-श्वेतश्वानदार्श्वतमार्गाः सेडीतीरमायाताः। वृद्धा-श्वानौ तिरोहितौ। तत्र गोपालाः पृष्टाः—यत् किमिप पूज्यमस्तीह १। तेपामेकेनोक्तम्—अत्र जाल्यां किमप्यस्ति। यतोऽत्र ग्रामे महिणल्लपट्टिलकस्य गौर्नित्यं चतुर्भिस्तनैः क्षीरं क्षरति। गृहे न दृद्धते। तत्र तैः क्षीरं दृष्ट्वोपविक्य श्रीमदाचार्यैः 'जयतिहुअण०' इत्यादिवृत्त-

20

25

द्वात्रिंशता स्तवे कृते श्रीपार्श्वे प्रकटीभूते, समग्र [सङ्घ] सिहतैर्वन्दिते, देहरोगो गतः। तत्र स्नात्रपूजादं कृत्वा प्रासादार्थं द्रव्यं मीलियत्वा मिहपपुरात् श्रीमछवादिशिष्य आम्रेश्वराभिधो नियुक्तः। कर्मान्तरं कारयामास। श्रुमे मुहूतें श्रीअभयदेवसूरयो विम्वं स्थापयामासः। धरणेन्द्रादेशात् स्तोत्रमध्याद्वृत्तद्वयं मन्त्रगर्भितं निष्काशितम्। तस्मिन् प्रत्यक्षीभवने, त्रिंशद्वृत्ता स्तुतिर्जाता । सा पट्यमाना क्षुद्रोपद्रविवनाशिनी । ततः प्रमृत्यदस्तीर्थं मन्त्रोवाञ्छितपूरणं जातम्। रोगशोकादिदुःखदावधनाधनः। अद्यापि कल्याणके प्रथमकलशो धवलककीयस्य सङ्घस्य। विम्वासनस्य पश्चाद्धागेऽक्षरपंक्तिरतिह्यात् श्रुयते। पूर्वं कथैपा प्रथिता जने।

(२९३) नमेस्तीर्थकृतस्तीर्थे वर्षे द्विकचतुष्टये । (२२२२) आषाढश्रावको गौडोऽकारयत् प्रतिमात्रयम् ॥

(२९४) श्रीमानभयदेवोऽपि शासनस्य प्रभावकः। पत्तने श्रीकर्णराज्ये धरणोपास्तिशोभितः॥

(२९५) विधाय योगनीरोधं धिकृतापरवासनः। परलोकमलंचके धर्मध्यानैकधीनिधिः॥

॥ श्रीअभयदेवसूरिप्रवन्धः ॥

# ४६. वाग्भटवैद्यवृत्तम् (G)

15 § २१६) पुरा मालवके वाग्भटनामायुर्वेदवेदी प्रथमं क्रपथ्येन निजदेहे रोगानुत्पादयित, औपघेन पुनिन्वित्त्र वारयित । एवमेकदा जलोदरमुत्पादितम्, तदौपधं विहितम् । क्रुडंवकस्येति उक्तं च-यन्मम चतुःप्रहरं यावत् जलं याचितमपि न देयम् । दैवयोगेन क्रुडंवस्य तद्वचो विस्मृतौ गतम् । प्रहरचतुष्टयानन्तरं जलोदरे क्षीणेऽपि जलं न पायितः । पिपासापीडितो मृतश्च । अतः-

(२९६) कचिदुष्णं कचिन्छीतं कचित् कथितशीतलम्। कचिद् भेषजसंयुक्तं कचिद्वारि न वारितम्॥

§२१७) राज्ञः श्रीमोजस्य सिंहद्वारि वाग्भटवैद्यपरीक्षार्थमिथनीक्रमारौ पिक्षरूपं विधाय नित्यं नित्यं वारत्रयं 'कोऽभ्रक्' इति रवं विधाय गच्छतः । राज्ञा तदनवगत्य सर्वेऽपि विद्वांसः पृष्टाः । कोऽपि किमपि न कथयति । तदा वाग्भटेनोक्तम्-

(२९७) अशाकभोजी घृतमत्ति योऽन्धसा पयोरसान् शीलति नातिपोऽम्भसाम् । अभुक् विरुट्ट वातकृतां विदाहिनां मलप्रमुक् जीण्णेभुगल्पशीररुक् ॥

ततोऽश्विनीकुमाराभ्यां निजरूपमाविर्भूय वाग्भटोऽतिप्रशंसितः ।

§ २१८) अथ द्यद्वाग्भटजामात्रा लघुवाग्भटेन कृष्णच्छायाप्रवेशदर्शनेन राज्ञः क्षयरोगोत्पत्तिर्निवेदिता । 30 राज्ञोक्तम्-ततो मम वर्षत्रयमेवायुरस्ति । तेनोक्तम्-नैवं राजन्!

> (२९८) ्यावदुच्छुसति प्राणी तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियाम् । कदाचिद्दैवयोगेन दष्टारिष्टोऽपि जीवृति ॥

रसं विधाय देवं निरामयं विधास्यामि । रसे जाते रसं गृहीत्वा राजसदसि समागतः । तत्रागतेन रसक्र्पको भग्नः । राज्ञोक्तम्-आः किमेतद्विहितं भवता १ । तेनोक्तम्-राजन् । किमोपथेन कार्यम् १ । देवो निरामयो जातः । रसगन्धदर्शनेन च कृष्णच्छायामिपात् क्षयरोगो निःसृत्य गतः ।

एकदा श्रीनृपस्य शिरिस शिरोत्तिरतीव जाता। ततो वाग्भटेनोक्तम्—राजन्! शिरिस दर्दुरी जाताऽस्ति। तत-स्तेन शस्त्रकर्मणा ताल उत्तारितम्। दर्दुरी दृश्यते परं न निःसरित। धर्तुं न शक्यते। तदनु जलभृतस्थालं <sup>5</sup> धृतम्। तत्रापि नायाति। ततो जामात्रा लघुवाग्भटेन तदवलोक्य निजरुधिरभृतस्थालं दर्शितम्। तद्गन्धेन सा तत्रागता। राजा निरामयो जातः। ततः पृष्टेन लघुवाग्भटेनोक्तमिति—यदियं रक्तजा, रक्तं विना जले नायाति। ततः प्रमुदितो वृद्धवाग्भटः सकला अपि कलाः शिक्षयति।

#### ४७. रैवततीर्थप्रबन्धः (P)

§ २१९) अथ श्रीनेमे रैवतकाचलस्थस्रोत्पत्तिर्यथा-भारते क्षेत्रेऽतीतचतुर्विश्वतिकायां तृतीयतीर्थक्करसागर-10 समये उज्जियन्यां नरवाहनो नृपः । अन्यदा तिसन् पुरे सागरिजनः समवसृतः । स नन्तुं ययौ । व्याख्याया-मनु केवलिपर्पदं वीक्ष्य पृष्टम्-प्रभोऽहं केवली कदा १। स्वामिनाऽऽदिष्टम्-आगामिचतुर्विशतिकायां श्रीनेमिजिन-तीर्थे निर्वाणं ज्ञानं च भविष्यति । इति ज्ञात्वा ततस्तसिन् भवे श्रीसागरतीर्थेशपार्श्वे दीक्षां गृहीत्वा, तपः कृत्वा, पञ्चमदेवलोके दशसागरोपमायुरिन्द्रो जातः । तेन तत्र स्थितेनावधिज्ञानेन पूर्वभवं ज्ञात्वा वज्रमयीं मृत्तिकामानीय श्रीअरिष्टनेमिपूजानिमित्तं विम्यं कारितम् । खर्गे दशसागरोपमं यावत्पूजितम् । आत्मनश्रायुःप्रान्तमविधना 15 विज्ञाय श्रीनेमेदीक्षा-ज्ञान-निर्वाणकल्याणकत्रयस्थानं विलोक्य श्रीरैवतकगह्वरे स्वर्गानेमिप्रतिमां गृहीत्वा समेतः । तत्र गह्वरमध्ये चैत्ये गर्भगृहत्रयं कृत्वा रत्न-मणि-खर्ण-मयविम्वत्रयं कृत्वा तत्र [स्थापितं] काञ्चनवलानकं कृतम् । तत्र वज्रमृत्तिकामयविम्बं स्थापितम् । ततः स इन्द्रः स्वर्गाच्युत्वा बहु संसारं भ्रान्त्वा श्रीनेमितीर्थसमये महापछिदेशे क्षिति[पु]रनगरे . . . श्रीनेमित्तत्र समवसृतः । पुण्यसारो वन्दितुं समागतः । श्रीनेमिना उपदेशो दत्तः । श्रीनेमिपार्थे धर्मावाप्तिः । पृष्टाः खामिनः पूर्वभवद्यतान्तः . रैवतके गत्वाऽऽत्मकृतं नेमिविम्वं पूर्णयित्वा नमस्कृत्य खनगरे समागत्य, सुतं राज्ये निवेश्य, नेमिपार्श्वे दीक्षां र्जितम् । मोक्षं गतः । श्रीनेमे रैवतकाचले कल्याणत्रिकं सम-गृहीत्वा, तपसा कर्म्भक्षयं कृत्वा जिन । पुण्यवद्भिस्तत्र लेप्यमयं विम्वं चैत्यं च कारितम् । लोके च पूज्यमानं जातं . .. ..कसीरदेशात् कल्प-प्रमाणेन रैवतकगिरौ श्रीनेमिं नमस्कर्तुं समागतः। तत्र विम्वं स्नात्रजलेन गलितं दृष्ट्वा मासद्वयक्षपणं कृतं ..... 25 ... . स्वर्णामयं विम्वं समानीय स्थापितम् । यतः-

> (२९९) नववाससएहिं नवुत्तरेहिं रयणेण रेवयगिरिम्मि । संठविश्रं मणिविंवं कंचणभवणाओं नेऊण ॥

तथा वामनावतारे वामनेन रैवते श्रीनेम्यग्रे वित्वन्धनसामर्थ्यार्थं तपः कृतम्।

## ४८. देव्यम्बाप्रबन्धः (B. Br.)

§२२०) सुराष्ट्रामण्डले कोडीनारपुरे सोमभट्टो द्विजः । स श्रावकस्य देवशर्मद्विजस्य पुत्रीमम्बिकानाम्नीं 30 परिणीतवान् । पुत्रद्वयमस्ति । इत एकदा तस्य गृहे किश्चित्पर्वास्ति । तत्र पाके निष्पन्ने तपोधनो विहर्तुमायातौ । श्वश्च गृहे नास्ति । अम्बया महाभक्त्या प्रतिलाभितौ । प्रातिवेश्मिकया श्वश्चग्रे निवेदितम् । वैश्वदेवेऽपूजिते प्रात्वेशिक प्राप्ति । विश्वदेवेऽपूजिते

द्विजेष्वभुक्तेषु भूद्राणामनं दत्तम् । एपा वधुः न सामान्या । तयाऽऽराटिः कृता । सोमभट्टे समायाते उक्तम् । तेन तातादिना ताडियत्वा निष्कासिता । सा सुतद्वयमादाय, एकं कट्यां कृत्वा परमङ्गुल्यां, निःसृता । श्वश्र्वा पुत्रः पृष्ठे सानुतापया प्रहितः—त्विरतं गत्वा समानय । इतः शिशुः सुतस्तृपितो नीरमयाचत । तया श्रीनेमिचरणौ स्मृत्वा मही पादेन दारिता । दीर्घिका प्रादुर्वभूव । सुतो नीरं पायितः । वृद्धेनोक्तम्—अहं क्षुधितः । तत्राम्रः प्रकटीवभूव । तत्र सहकारल्जम्व गृहीत्वा पुत्रायार्पयत् । इतः पाश्रात्ये प्रियमायान्तं दृष्टा भीता श्रीनेमिपादौ स्मृत्वा कूपे पुत्रैः सह झम्पां ददौ । सोऽपि स्नी-भ्रूणचातिनं सं मन्यमानः पृष्टो झम्पां ददौ । अम्वा रेवतके श्रीनेमिचैत्येऽधिष्टात्री जाता । सोमस्तस्या वाहने सिंहो जातः ।

॥ इति देव्यम्बाप्रवन्धः ॥

# ४९. उज्जयन्ततीर्थात्मकरणप्रवन्धः (P)

§ २२१) सुराष्ट्रायां गोमण्डलन[ग]रे सप्तशतयोधेः सह सप्तपुत्राष्ट्रतस्त्रयोदशक्ततशकटयुतस्त्रयोदशकोटीस्वामी धारानामा श्रावकः सङ्घं कृत्वा तीर्थ[न]मस्यै गतः । विमलाद्रौ युगादिं नत्वा रैवततलहद्दिकायां स्थितः। तीर्थं दिग्वस्त्रेः पूर्वमिषिष्ठितमस्ति । तैरपि पश्चाशद्वर्षभोगात् पश्चाद्वौद्वान् वादे जित्वा आत्मायत्तं कृतम्। दिगम्बराणां द्वादशवर्षाणि जातानि । श्वेताम्बरीयधाराकेनोक्तं चतुरशीतिमण्डलाचार्याणां समीपे-यदहं देवं नन्तुं समेतः । तैरुक्तम्-दिगम्बरीभूयागच्छ । तेनाचिन्ति-प्राणान्तेऽपि खगुरुलोपं न कुर्वे । अन्यदुज्जयन्तन्तिं 15 विना गृहे न यामि । चिन्तार्त्तो जातः । पुत्रैरूचे-िकं कारणम् १ । हे पुत्रास्तीर्थं नन्तुं न लभ्यते । पुत्रेरुक्तम्-दिग्वस्नाधिष्टिते तीर्थेऽपि किं कार्यम् १। तातेन कथितम्-पूर्वमान्मीयमेव, इदानीमेभिरिधष्टितम्। एवं तर्हि वला-दिप यास्यामः, चिन्ता न कार्या। तत्पुत्रैर्मण्डलाचार्याणां कथापितम्-यद्वयं वलादिप तीर्थं वन्दिष्यामहे। तैर्निजभक्तखंगारस्य ज्ञापितम् । तेन किश्चित्सैन्यं प्रहितम् । तैः पुत्रैस्तस्य सैन्येन साकं युद्धं प्रारव्धम् । सप्त पुत्राः सप्तशतयोधसहिता मारिताः। सङ्घपतिर्धाराको न भुङ्के । तृतीयोपवासेऽम्विकयाऽभाणि-वत्स ! कन्यकुङा-20 देशे गोपालपुरे आमो राजा । स पूर्वभवे भुण्डपर्वते तपस्वी तपस्ताःवा नृपोऽभूत् । तस्य पार्थे वप्पभद्विस्ररयः सन्ति । तैरेते जीयन्ते नान्येन । एतेपां मन्त्रा व्यन्तराश्च सवलाः । इति ज्ञात्वा तत्र गच्छ । धाराकः सङ्घं मुत्तवाऽष्टश्रावकैः सह तत्र गतः । श्रीसूरयस्तदा आमराजस्य सभायाश्राग्रे रसेन व्याख्यां कुर्वाणाः सन्ति । धारा-केन नत्वा सङ्घाज्ञा तेपां दत्ता । राज्ञा साक्षेपमैपिष्ट । आचार्येस्तत्पार्श्वतो वृत्तान्तः पृष्टः । तेन समूलं वृत्तान्त-म्रुक्तम् । राज्ञा स्वभावश्रवणरैवतप्रभावाकर्णनहर्पपूरवञ्चादभिग्रहो गृहीतः-श्रीनेमिनतिं विना न भोक्ष्ये । तद्भा-25 र्यया कमलादेव्या कथितम्-सोमेश्वरनमस्करणं विना न भोक्ष्ये । ततः सर्वेऽपि चलिताः । लक्ष १ पोठियां, उष्ट्रसहस्र २०, हस्ति ७००, घोटक लक्ष १, पदाति लक्ष ३, श्रावकसहस्र २०। राजा त्रिंशत्तमे दिने स्तम्भ-तीर्थे आगतः । रात्राविम्वकयाऽभाणि-राजन् ! श्रीनेमिस्तव सत्त्वेनात्रैष्यति । प्रभाते पारणं कार्यम् । यत्र च गूहली पुष्पप्रकरश्रोपरि त्वया तत्र खनितव्यं हस्तेन नेमिः प्रग(क)टीभविष्यति । प्रभाते तदेव जातम् । नेमिं नतः । राजपल्याऽभाणि-स्वामिन्! पारणं क्रियताम् । त्वां विना कथं करोमि । तत् क्षणात्सोमेश्वरलिङ्गः प्रादु-30 रभूत् । तिहने नदीस्थाने सोमनाथेन च्छिरा (१) नीतो अभिज्ञानाय । तत्रेभ्यानां देवकुलद्वयकृते द्रच्यमिंतम् । एतसिन्पुरे प्रासादद्वयं कारियतव्यम् । यथां वलमानाः पश्यामः । ततः प्रयाणकं जातम् । सङ्घसमीपे मानुपं प्रहितम् । स्रिरिभर्मण्डलाचार्यपार्थे-यदि युध्यते तदा वहुजीवसंहारो भवतिः अतो वादे जय-पराजयौ ज्ञेयम् । सम्याः कृताः । मासं यावद्वादो जातः । श्रीनृपेण धाराकेन च प्रभूणामग्रे विज्ञप्तम्-वहवो दिना जाताः । प्रभुणाऽ-भाणि-अद्य निर्वाहियण्यामि । एकत्रिंशे दिने प्रभुणा भणितं मण्डलाचार्याग्रे-यद्द्य मण्डले कुमारी उपवेश्या ।

कुमारी यस तीर्थं दत्ते तस तीर्थं जातम् । तैर्भणितम्-एतत्प्रमाणम् । प्रथमं दिग्वस्त्रेर्मण्डले मण्डिता कुमारी । पात्रं नाप्रि तैः । ततः श्रीवप्पभद्वस्रयो वसतौ ध्याने उपविष्टाः । सङ्घेशो वासान् दत्त्वा प्रहितः । तेन कन्या-शीर्पे वासाः क्षिप्ताः । ततः पात्रेणाभाणि-

(३००) इकोवि नम्रकारो जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स । संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा॥

(३०१) डर्जितसेलसिहरे दिक्खा नाणं निसीहिआ जस्स । तं धम्मचक्कविद्वं अरिष्टनेमिं नमंसामि ॥

इति गाथाद्वयं तस्या मुलात्सर्वेरिष श्रुतम् । तिद्दनादात्मीयं तीर्थं सञ्जातम् । ॥ इति उज्जयन्ततीर्थात्मकरणप्रवन्धः ॥

### ५०. वज्रस्तामिकारितशत्रुञ्जयोद्धारप्रवन्धः (P)

§ २२२) अथेकदा दशपूर्वधराः श्रीवजस्वामिगुरवो मधुमत्यां नगर्यां समायाताः। श्रीशत्रुञ्जयदेवं नन्तुं गताः। देवं नमस्तुर्वद्विभीजमेकमागतं दृष्टम् । देवार्चकः पृष्टः-रे ! किमिदम् । देव ! प्रत्ययान् पूर्यति । चिन्तितम् जिनशासनस्य मुख्यमिदं तीर्थम्, परं तत्र कपदीं मिथ्यात्वी जातः; एतन्न सुन्दरम् – इति विचिन्त्य मुहुयानगरे पुनरायातः । चिन्तितं ध्यानवलेन — अस्य तीर्थस्य क उद्घारः कर्चा !। अस्य नगरनिवासी सौराष्ट्रिकप्राग्वाटो भावडश्रेष्टिपुत्रो जावडः। तं मत्वा देशनामध्ये उक्तम् । तच्छुत्वा जने गते जावडस्तु स्थितः — प्रभो ! यदादिष्टं 15 अन्यः कोऽप्यहं वा !। भवानेव । भगवन् ! ममाष्टादश प्रवहणानि कापि सन्ति न वा, तन्न ज्ञायते । वर्ष १२ जातानि । अधुना भोजनमपि कप्टेन भवति । स एव गृहे गतः । अङ्गशौचं कृत्वा यावदेवपूजायां प्रवृत्तः तावद्वर्धपनिकेनेत्युक्तम् – यत् प्रवहणान्यप्टादश क्षेमेणागतानि । श्रेष्टिना विम्वस्याग्रे जलं मुक्तम् ।

#### (३०२) .. हूगरवालिण वलिणि वलि कित्तीसु अञ्भडभंज। अत्तागमणु न जाणिउं तुह पनरह मुह पंच॥

यत्तेषु द्रव्यमेप्यति तत्तीर्थार्थे । अत्वा वाहणवस्तून्युत्तार्य गुरूणां [पार्थे] गतः । प्रमो ! योग्यता जाता । उद्धाराय यत्त्व्यम् । गुरुमिर्विमृष्टम् – आदौ विम्वं पोतके (१) कियते । तन्नागपुरप्रत्यासन्नमकडाणाग्रामे मम्माणी-नामखाणौ विम्वं निप्प स्ते मूले द्रामलक्ष एकं व्ययति । तन्नाश्वानवीरिक्रयेण (१) कीत्वा विम्व-मानीयताम् । जाविहस्तु द्रव्यमादाय तत्र गतः । विम्वं कीत्वा आनिनाय । कपर्देरनुभावाद्विम्वं यावतीं भूमिं दिने च[टिति] तावतीं रात्रौ पश्चाद्याति । गुरुमिरुक्तम् – श्रेष्टिन्! उपवासं कृत्वा धौतवसनानि परिधायकस्य 25 चक्रस्य तले त्वया स्थेयम्, अपरस्य श्रेष्टिन्या । प्रीतौ दम्पती तथा स्थितौ । तयो .......िथतं खरूपेण । प्रातरुत्थायोपरि नीतम् । इतः श्रीवज्रस्यामी श्रीमरुदेव्याधिष्टायकं ध्यानवलाद्भोगवलाच स्वायत्तं चके । क्रमेण शेषा अपि स्वायत्तीकृताः । ते तु कपर्दिनमन्वेपयन्ति । स तं यातं वा । एवं पण्मासप्रान्ते कपर्दी क्रीडायां गतः । शेपव्यन्तरैः स्थानं ग्रून्यं मुक्तम् । इतो लेप्यविम्वं मण्डपे समानीतं शैलमयं मध्ये स्थापितम् ।

§ २२३) तत्र नृत्तनकपर्दी स्थापितः । स पूर्वं टीम्बाणाग्रामे-कोऽपि मधुमत्यां कथयति-कोलिक आसीत् । ३० तस्य द्वे भार्ये-एका हा[िंडः] अपरा कुहािंडः । स चीवरं प्रत्यहं वणयति । उभयतस्ताभ्यां प्रान्ताया . . . करे मद्यभुम्भल्यौ वर्त्तते । यदा यस्याः समीपे स याति सा तदा तं पाययति । इतश्च सुत्रताचार्यास्तनुगमनिकायां गताः । तैर्देष्ट्वा विमृष्टम् । एप अविरतः । अस्यायुः कियत् । घृटीद्वयं विमृष्टय् आहू्य उक्तः-भोस्त्वया अनिच्छता

10

5

20

ग्रन्थियन्धनं कार्यं तत्र गतेनोन्मोचनं कार्यम् । नमो अरिहंताणं इति कथनीयं मुखे । इत्युदित्वा सूर्यो गताः । इतः शकुनिकागृहीतसर्पमुखाद्गरलं तन्मद्ये पणात । तेनाज्ञातेन पीतम् । स मृतः, अणपन्नी-पणपन्नीच्यन्तराणां मध्येऽवतीर्णः । इतः कलकलं कुर्वाणाः सर्वेऽपि राजभवनं ययुः । यदस्माकं कोलिको निरपराधो त्रतिभिर्मारितः । तेन अनार्येण सूर्यो धृत्वा वधाय आदिष्टाः । स कोलिकस्तु नमस्कारप्रभावान्मृत्वा व्यन्तरो जातः । प्राग्भवं विरूप्य गुरूणां परिभवं दृष्टा ग्रामोपरि शिलां चकार । राजप्रमुखः सर्वो जन आर्त्तो जातः । इतो व्यन्तरे-णोक्तं मारियव्यामि । कथम्? । मम गुरून् शीघं मुश्चत यथा न मारयामि । एते ममोपकारिणः । एतेपां प्रसादान्मया देवत्वं प्राप्तम् । ततः सर्वेर्गरवः क्षामिता नृपप्रभृतिभिः । इति च लोकसमक्षं जगौ-

(३०३) मजासी मंसरओ इक्केण वि चेव गंठिसहिएण। सोहं तु तंतुवाओ सुसाहुवाओ सुरो जाओ॥

10 व्यन्तरस्तु नमस्कृत्य गतः । स यक्षः कपर्दीनाम दत्त्वा श्रीवज्रस्वामिभिस्तीर्थे स्थापितः । इतः पूर्वकपर्दी आयातः । विम्बपरावृत्तं दृष्ट्वा आरार्डि विधाय निस्सृतः । तदा पर्वतस्तु द्विधा जज्ञे । सदाफला वनस्पत्यिप तदा ज्वलिता । अतः कपर्दिना गुरव उक्ताः—प्रभो ! ममापराधं क्षान्त्वा इहैव मां स्थापयत । गुरुभिरुक्तम्—त्वमन्हः । तव मिथ्यात्वं गच्छतो वारा न लगति । त्वयात्र्व न कार्यम् । अहमन्यत्र गत उद्देगकारी भविष्यामि । गुरुभिरुक्तम्—त्वं याहि । ततः स देवपत्तने गतः । तत्र तैव्यन्तरेरपरद्वारे क्षेपितः । तत्र कपर्दिवारिका विज्ञाता । इतः प्रतिष्ठा जाता । तथा महाध्वजवेलायां श्रेष्टी सपत्नीक उपरि गत्वा नर्त्तितुं प्रवृत्तः । ततः पूर्वकप-दिनाऽपहत्य क्षीरोदार्णवे क्षिप्तः । लोके इति ख्यातिर्जाता—भौतिकेनापि पिण्डेन स्वर्गं गतः । एवं द्रम्मलक्ष १९ व्ययेन श्रीयुगादिदेवविम्वं प्रतिष्ठाप्य स्थापितम् ।

॥ इति श्रीशत्रुज्जयोद्धारप्रवन्धः ॥

# **५१. कपर्दियक्ष-जावडिप्रवन्धः** (Br)

१२२४) मधुमत्यां नगर्यां कपर्दिनामा कोलिकः । आडि-कुहाडिनाम्न्यौ कलत्रे अभक्ष्यापेयसक्तः । तत्प्रस्तावे योगन्धराचार्यास्समाजग्धः । अन्यदा तंगणिकायां गच्छद्भिः पूज्यभार्याचन्तेसाड्यमानः कोलिको दृष्टः । आचार्ये-भणितम् – अहो कोलिक ! आगम्यतामस्यत्समीपे । तेन चिन्तितम् – िकमपि याचिष्यन्ति वस्तादिकम् । आचार्येण श्रुतेन विलोकितम् – िकयदायुरस्य । ततः पश्यन्ति घटिकाद्वयं यावत् । अहो कोलिक ! प्रत्याख्यानस्य प्रथमं पदं नमो अरिहंताणं इति त्वया भणनीयम् । मद्यं पिवताऽभक्ष्यं भक्षयता ग्रन्थिक्छोटनीयः । नमो अरिहं- 25 ताणिमिति भणित्वा भक्षणपानानन्तरं तथेव ग्रन्थिर्वन्धनीय इति प्रतिश्रुते, स्रिपु गतेषु शक्कित्वगृहीतसपिगु- खाइरुतं मांसखंडमध्ये पपात । तद्भक्षणादसौ मृतः । अणपन्ती-पणपन्नीव्यन्तरमध्ये प्रवलो व्यन्तरो जातः । अविधना दृष्टम् – गंठिसहितपसः प्रभावादहं देवो जातः । इतश्च तद्भार्याभ्यां राजकुले गत्वेति कथितम् – महाराज! पालिण्डिभिरावयोर्भर्ता मारितः । िकमपि कथितं तन्न जानीमः । मिथ्यादृष्टीनां च वचनात् राज्ञा गुप्तौ कृताः स्रयः । तेन व्यन्तरेणात्मश्चरीरमधिष्ठाय राज्ञोऽग्रे भणितम् – यन्महाराज! क्षाम्यन्तां आचार्याः । अन्यथा अत्वत्व नगरोपिरि शिलां पातयिष्यामि । राज्ञा पादयोर्विलग्य स्रयः क्षामिताः । शिला संहता । लोकविदिता गाथा भणिते –

(३०४) मंसासी मज्जरओ इक्केणं चेव गंठिसहिएण। सोहं तु तंतुवाओ सुसाहुवाओ सुरो जाओ॥ इति प्रभूणामग्रे नाटकं रचितम् । पथाद् ईद्यं चोक्तम्-भगवन् ! मया किं कर्तव्यम् ? । प्रभुणोक्तम्-भो ! त्वया पाथात्यभवे वहूनि पातकानि कृतानि, तेपां ग्रुद्धिहेतोः श्रीशत्रुद्धयमहातीर्थे सद्वसाहाय्यकारी भव । तस्य कपर्दिनामा यक्षः सद्धातः । अग्रीयकपर्दिना सह तस्य वर्ष १२ विग्रहः सद्धातः । कोऽपि न पराजीयते ।

इतश्च मधुमत्यां नगर्या प्राग्वाटज्ञातीयश्रेष्टी जाविडः, भार्या सीतादेवी, प्रवहण १८ पूरियत्वा समुद्रमध्ये प्रवहणसहिताचित्रवाही (?) मध्येऽपतत् । क्रमेण वर्ष १८ सञ्जातानि । एकयाऽपि रीत्या निस्सरीतुं न शक्यते । 5 वहूनां देवानां आराधना कृता । पुनः कस्थापि साहाय्यं न जातम् । तदा चिन्तितम्-एकदा व्याख्यानमध्ये श्वेताम्बराचार्यैरिति भणितम् । यतः–'कान्तार०' इत्यादि । नृतनकपर्दिना रात्रौ स्वमं प्रदत्तम्–यदहो जावड ! यसिन् पक्षेऽभ्रं दृश्यते तसिन्पक्षे प्रवहणानि चालनीयानि । अग्रे पुनः ऋयाणकं वापितं जावडेन । प्रवहणानि रुघुत्वेन न सश्चरन्ति । कर्सिश्चिद्वीपे समागत्य छगणकर्करैर्भृत्वा पश्चमिद्ने समुद्रं निस्तीर्य मधुमत्यां नगर्यां समा-गतो जावडः । छगणानि सुवर्णीभूतानि, कर्करा रत्नानि सञ्जातानि । तदनन्तरं सद्द्वं कृत्वा श्रीशत्रञ्जसे श्रीऋप-10 भदेवनमस्करणाय गतो जावडः । यावत् स्नात्रं करोति तावद् अग्रीयलेप्यमयविम्बस्य नासिका गलिता । महाविपादो जातः । एतसिन् प्रस्तावे दशपूर्वधरेण श्रीवज्रस्वामिनाऽऽदिष्टो जावडः-अद्य रात्रौ कपर्दियक्षस्य भोगं कृत्वा कायोत्सर्गे स्थीयताम् । तत्करणानन्तरं रात्रौ कपर्दिना भणितम्-यदहो जावड! मम्माणाकरे मम्माणनगरे वाह्ये पूर्वदिशि या राइणिर्विद्यते तस्या अधः फलहिका मम्माणापापाणमयं विद्यते, तां कार-यित्वा इहानय । तस्या घटापने मूल्ये चानयने लक्ष ९ व्यये जाताः । पर्वतोपरि यावन्मात्रं दिनेऽध्यारोहयते 15 तावन्मात्रं रात्रौ वलति । श्रीवज्रस्वाम्यादेशात् रथकलचक्रसाध एकत्र स्वयमन्यत्र श्रेष्ठिनी स्थिता । तद्भाग्या-देवतासाहाय्याच न निष्टत्तो रथकलः । उपरिगतं विम्वम् । वज्रस्वामिगणधरेण प्रतिष्ठितम् । अग्रेतनं विम्वग्रुत्था-प्यते नोत्तिष्ठति । पण्मासावधि भोगकरणेन श्रीवज्रस्नामिध्यानेन सर्वान् व्यन्तरान् आत्मायत्तीकृत्य पण्मासान्ते क्काप्याघे (!) कपर्दिनि क्रीडार्थं गते, नूतनकपर्दिवचनेनाद्यविम्बम्रत्थाप्य नूतने स्थापिते, तद्धिष्टायके नूतने कप-दिनि कृते, आद्य आराटिं मुक्तवान् । तद्नुभावात्पर्वतो द्विधा जातः । ध्वजारोपणप्रस्तावे जावडो भार्यासहितः 20 प्रासादोपरि नृत्यन् आद्यकपर्दिनोत्पाट्य वैताट्यपर्वते उत्तरश्रेण्यां नीतः । एवं विम्वस्थापनम् ।

(३०५) श्रीविक्रमादिखन्दपस्य कालादष्टोत्तरे वर्षेशते व्यतीते । शत्रुञ्जये शैलशिलामयस्य कारापिता जावडिना प्रतिष्ठा ॥ ॥ इति श्रीकपर्दियक्ष-जावडिप्रवन्धः ॥

५२. लाखणराउलप्रवन्धः (B P)

25

§ २२५) श्राकम्भरीपुर्यां चाहमानो लक्ष्मणः। स वर्त्तनाय भार्यामादाय एकमन्त्यजं च सहायं कृत्वा देशान्तरं चिलतः। मार्गवशान्त्रङ्कुलपुरे सरःपरिसरे देवकुले दिनं विश्रान्तः। इतः सन्ध्यायां द्विजैरागत्योक्तम्—हे पान्य! पुरस्य मध्ये समागच्छ। अत्र मेदानां प्रतिभयेन रात्रौ कोऽपि वहिनं तिष्ठति। लाखणेनोक्तम्—वयं पथिका मार्गस्याः। प्रतोल्यः सूर्योदये उद्घाट्यन्ते। अतोऽत्रैव स्थासामः। द्विजैरुक्तम्—अप्रमत्तैः स्थेयम्। तेषु गतेषु लाखणः सह सहायेन पर्जीन्य स्थितः। इतो रात्रौ मेदधाटी प्रसृता। लाखणेन सह सहायेन युद्धं कृतम्। जन २० पतिताः। ३० ताबुभाविष घातात्तौ पतितौ। प्रातिद्विजैरेत्य पत्नी पृष्टा—कस्ते भर्ताः। कः सखाः। तया दिशताबुत्पाव्य नीतौ। पालितौ। रुद्धघातेन तेन द्विजा मुत्कलापिताः। तरुक्तम्—क यास्यसिः। तेनोक्तम्—यत्र निर्वाहो भविष्यति। वयमत्रैव करिष्यामस्त्वयाऽसाकं पुरे मेदोपद्रवो रक्ष्यः। स स्थितः। द्विजैस्तु ग्रासः कृतः। तेन जनाः ५ अन्ये

<sup>1</sup> B ससखाय । 2 B मेदानामुपद्रवो रक्षणीय ।

स्थापिताः । प्रतोलीं दातुं न यच्छिति । मेदानां स्थानेषु गत्वा तेषु धाट्यां निर्गतेषु पाश्चात्ये उपद्रवं करोति । तैः कथापितम्—यद्वयं नङ्कल्सीमायां नैष्यामः । त्वया नो प्रामेषु नागम्यम् । क्रमेण जनाः १२० स्थापिताः पार्श्वे । समीपग्रामेषु वला विहिताः । मेदानां कथापितम्—मम करदेषु ग्रामेषु नोपद्रवः कार्यः । एकदा धाटीमा-दाय मेदपाटे गतः । तत्र धाटी भग्ना । लाखणो घातजर्जरः कृतः पतितः । इतस्ते यावदुच्छृसितुं जनाः त्रप्रद्वास्तावदसिण देव्या गोत्रजया शकुन्तिकारूपं कृत्वोपिर निपत्य रक्षितः । रात्रौ उत्थाय मन्दं मन्दं खपुरं गतः । एकदा देव्या व्याहृतम्—त्वां महान्तं विधास्ये चिन्ता न कार्या । प्रातमीलवेशमुकेरको वातप्रेरितो मुत्कलः समेष्यति । त्वया कुष्ड्यः कुङ्कमजलैर्भृत्वा प्रतोल्युपर्युपविश्य स्थेयम् । अग्रे गच्छतां हयानां छटा देयाः । येपां ता लिग्वति । तथा कृष्यः कुङ्कमजलैर्भृत्वा प्रतोल्युपर्युपविश्य स्थेयम् । अग्रे गच्छतां हयानां छटा देयाः । येपां ता लिग्वति । तथा महान्तमेकमश्चं दृष्टा स्थानपालेन गले लिगत्वोक्तम्—भव भव इति । तदनु प्रविशन्तः स्थिताः । ववहरायां समागतायां पृष्टम्—असाकमश्चाः प्रविष्टा भविष्यन्ति । लाखणेनोक्तम्—मध्ये समेत्य पश्यतः । तैर-श्वसाधनं निरैक्षि द्वौ हयौ लच्यौ । तावादाय गताः । येपां छटा लगास्तेऽश्वाः श्वेपाः स्थिताः । एवमश्वसहस्र-१२ जाताः । महदाधिपत्यं जातम् ।

§ २२६) एकदा स्वर्गृहीपर्युपविष्टेन काचिद्विप्रवध्ः सान्ती दृष्टा । पश्चाद्विजानाहूय प्रोक्तम्-अहं भवतां पुरं त्यक्षामि । तरुक्तम्-कथम् १, तवेह गतस्य किं विनष्टम् १। यदि मे भूमिमप्पयत वाह्ये गृहार्थे वासाय वाह्य वासाय भूरिपता । तत्र धवलगृहमारव्धम् । काष्ट्रदले निष्पद्यमाने, भित्तयः पृथुला जाताः । पृष्टास्त हस्ताः । सत्रकारैरीचिन्ति-किमुत्तरं करिष्यामः । वेश्या एका पृष्टा-वयं केनोपायेन निस्तरिष्यामः । तयोक्तम्-न भेतव्यम् । सा वर्द्वापनार्थं स्थालमादायाक्षत्रभृत्वा राजकुलं गता । पृष्टा राज्ञा-किमिदम्य । देव । लाखणगृहं वर्द्वितम् । कथम् १ । पश्यत, भित्तयः पृथुलाः पृष्टा न्यूनाः । स तदेव शक्तनं मत्वा तां सत्कृत्य प्राहिणोत् । तत्र राजकुलद्वारे गोत्रदेवीप्रासादो महान् कारितः । तथाऽष्टादश जैनाः प्रासादा 20 महान्तो निष्पन्नाः, प्राकारश्च । एवं क्रमेण नङ्कराज्यं जातम् ।

§ २२७) एकदा कस्यापि श्रेष्ठिनः पुत्री कुमारिका दृष्टा। सा पाणिग्रहार्थे याचिता। तया पिता व्याहृतः—मम श्रावकत्वं प्रयाति, पुत्राश्चामिपभक्षिणः स्युः। अतो यदिति मन्यते—यन्मे पुत्रा मातृशाले वर्द्धनीयाः। इति मानिते सा परिणीता। स्रते जाते मातृशाले प्रेष्यते प्रेष्यते प्रत्रास्त्या वर्द्धिताः । राउलेनोक्तम्—तव पुत्राणां किं ग्रासं द्दामि । भाण्डागारे मुश्च, तथा वणिजां च पङ्कि दापय। राउलेन तथा कृतम् । वणिग्भः सह विवाहादि25 सम्बन्धा जाताः । ते भाण्डागारिका जाताः। तस्य स्रता आसल-राउलप्रभृतयः ३२ (द्वात्रिशत्) जाताः।

\*ते वलापर्वतस्य तीरे पृथक् २ स्थापिता दुर्गेषु तदा। तस्यान्वये राउलकेह्ण-केतृनाम्ना शास्ताद्वये राज्यद्वयं जातम्। नड्ले सुवर्णगिरौ च\*। लासणपूर्वजाः—वासुदेव नरदेव वीकम वल्लभराज दुर्लभराज वान्दण गोऊ अजयरा वीघरा सिंघरा। लासण-वलिराज सोही माहिन्द अणिहल जीन्दराज आसराज आह्रण कीतृ समरसीह उदयसीह चाचिगदेव सामतसीह काह्वडदेव—इत्यादि।

॥ इति लाखणराउलप्रवन्धः॥

 $<sup>1\</sup> B$  कुरुते ।  $2\ B$  त्वस्माक ।  $3\ B$  विंशति ।  $4\ B$  जर्जरित ।  $5\ B$  असिणि ।  $6\ B$  तुरगाणां ।  $7\ B$  भवतु मवतु इत्युक्त ।  $8\ B$  वहारया समागतया ।  $9\ B$  अवलोकयत ।  $10\ B$  विलोकित ।  $11\ B$  एवं सहस्र २ अश्वानां जाता ।  $12\ B$  वेश्मो ।  $13\ B$  वाह्मणी ।  $14\ B$  यातस्य ।  $15\ B$  वासार्थे ।  $16\ B$  सूत्रधारे ।  $17\ P$  'गृहं' नास्ति ।  $18\ B$  सुत्रसुत्पधेत पितृगृहे प्रेपयित ।  $19\ B$  ते तत्र वार्द्धिता ।  $20\ B$  ततो राउल्लेन पितृगृहे प्रेपयित ।  $21\ B$  विणिग्भिः सह पाणिश्रह पुत्राणा कारित ।  $24\ B$  गास ।

## े**५३. चित्रकूटोत्पत्तिप्रबन्धः** (P)

§ २२८) कान्यकुञ्जे काश्यां शम्भलीशो नृपो राज्यं करोति । इतः शिवपुरे कतिचिद्धामाधीशश्चित्राङ्गदो नृपः । एकदा तस्य सभायां कोऽपि योगी समेतः । स नित्यमेति राजानं न वक्ति । पण्मासान्ते नृपेण सेवाकारणं पृष्टः स आह-देव! निर्जनं कुरु। तथा कृतम्। राजन्! मम गुरुणा विद्या दत्ताऽस्ति। तस्याः पूर्वसेवा जाता, उत्तरसेवा तिष्ठति । सा तु त्वां द्वात्रिंशस्त्रक्षणं विना न भवति । राज्ञा मानितम् । देव्यप्टमीदिनेऽसिहस्तेन त्वया कूटाद्रा-5 वागम्यम् । ओमित्युक्ते स गतः । देव्या पटान्तरितया तच्छुतम् । तया अमात्याग्रे उक्तम् । मत्रिणोक्तम् यदा नृपो याति तदा मम कथ्यम् । नृपः सन्ध्यायां शिरोत्तिमिषेण तां विसृज्य, यदा चिलतस्तदा देव्या मन्त्री ज्ञापितः । स पश्चाचचाल । नृपोऽन्यग्रे गतो योगिनमैक्षिष्ट । मन्त्र्यपि च्छनं स्थितः । योगी नृपमित्रकुण्डपार्श्वे विमुच्य सानाय गतः । मन्त्री प्रकटीभूय नृपमाह-देव! अयं कपटी । त्वां हत्वा खर्णपुरुपं कर्ता । अतो गम्यते । नृपः प्राह-चाग् मे मा यातु । मन्त्री आह-यदाऽसौ कथयति फेरकान् देहि तदा त्वया कथ्यम्-अहं न वेज्ञि, 10 भवानग्रे भवतु । इत्युक्त्वा मन्त्री वृक्षान्तरितोऽभृत् । योगी समेतः । तेन ध्यानमारव्धम् । अग्निकुण्डमुद्दीपितम् । नृपं प्राह-फेरकान् देहि। त्वमपि मम दर्शय नाहं वेबि। स उत्थाय तथा कर्ज्ञ लग्नः। उभावपि त्वरितं धावतः। योगी वैश्वानराभिमुखं नृपमप्रेरयत् । तावन्मत्रिणा राज्ञा च सोऽन्तः क्षेपितः । स खर्णनरोऽभृत् । उभावपि तं लात्वा गृहमागतौ । तत्प्रभावाद्वित्तं जातम् । स पश्चात् पुरस्थानमवलोकयन् पर्वतमधिरूढः । तत्रे यावान् दुर्गो दिने निष्पद्यते तावानिशायां पतिति । पूजया तत्रत्यो व्यन्तरस्तुष्टः । तेनोक्तम्-अहं पुरस्य भारं सोद्धं न क्षमः । 15 अतः स्थानान्तरे क्रुरु । तत्र जलाद्यं पूरियिष्यामि । पश्चाहुर्गाः पर्वतोपरि अन्यत्र प्रारव्धः । चित्रकूटेति नाम कृतम् । वासे जायमाने उपरि लोका न मान्ति । पश्चात्रृपेणोक्तम्-कोटीध्वजा मध्ये वसन्तु, लक्षेश्वरा विहः । एवं कोटीध्वजानां गृहसहस्रम् । एवं पुरे निष्पन्ने काशीश्वरेण शम्भलीशेन दुर्गो वेष्टितः । स खर्णपुरुपं याचते । विग्रहे वर्ष १२ जाते राज्ञा घासं शिरसि दत्त्वा खनराः प्रहिताः, मध्यतनं खरूपमादातुम् । यावत्ते घासयुता मन्त्रिगृहाथस्तात् सन्ति ताबद्भवाक्षस्थितया मन्त्रिपुत्रया पिता उक्तः-तात! पर्वताथस्तादेते वाणिज्यकारका 20 एतान दिनान किं स्थापिताः ?। शुल्कमादाय किं न प्रेष्यन्ते ?। तेन सित्वोक्तम्-एतत्परचकं मत्वा, मया त्वं दुर्गस्येव मध्ये दत्ता। तव पुत्रोऽपि जातः। परमेतन याति। तां वार्त्तां श्रुत्वा तैर्नृपाग्रे उक्तम्। स निराशीभृय गन्तुं प्रवृत्तः। खदलं प्रेपयत् । स दुर्गमवलोकयन् यदा गन्तं लग्नः, तावता गवाक्षस्थितया वाकरीवेश्यया स्क्तेम्कम्-

(३०६) गण्ह्रपदा किमधिरोहित मेरुशुङ्गं किं वारवेरज(?)गिरौ निरुणिद्ध मार्गम्।

र्शक्येषु वस्तुषु वुधाः अममारभन्ते दुर्गग्रहग्रहिलतां खज शम्भलीश!॥

नुपः प्राह-तथा करु यथा दुर्ग गृह्णामि । तया प्रोक्तम्-कटकं सन्नद्धं करु । अयमत्रत्यो मध्याहे प्रतोलीत्रय-मुद्धाट्य दानं दत्ते। यदाहं स्नात्वा केशविवरणं करोमि तदा हौकनीयम्। सङ्केते मिलिते दुर्गो मेलितः। चित्राङ्ग-दस्तु स्वर्णपुरुपं कण्ठे बद्धा वाप्यन्तः पपात । नृपेण सा खनितुमारव्धा । तत आदेशो जातः निवरम वा कटकं हिनिष्यामि । स नृपश्चित्राङ्गदपुत्रं राज्येऽधिरोप्य खपुरीं गतः । ततोऽभिपट्यते-'चित्रक्टिमदं भद्रे०' इति ।

॥ इति चित्रकृटोत्पत्तिप्रवन्धः ॥

५४. श्रीहरिभद्रसूरिप्रवन्धः (B)

§ २२९) चित्रक्टे हरिभद्रो द्विजश्रतुर्दशविद्यापारीणो महावादी । तस्य इयं प्रतिज्ञा यस्याहं भणितं न परि-च्छिनदि तस्य शिष्यो भवामि । तत्र श्रीवृहद्गच्छे श्रीजिनभद्रसूरयः कृतचतुर्मासकाः सन्ति । तेषां प्रवर्तनी याकिनी साच्च्यु[पा]श्रयेऽस्ति। एकदा प्रतिक्रमणानन्तरं काऽपि साध्वी आवश्यकं गुणयति । तया गाथा उक्ता−

25

30

20

25

(३०७) चिक्कदुगं २, हरिपणगं ५, पणगं चिक्कीण ७, केसवो ६, चिक्की ८। केसव ७, चिक्की ९, केसव ८, दुचिक्कि ११, केसी अ १२, चिक्की अ १२॥

इयं गाथा हरिभद्रेण गुण्यमाना श्रुता । अजानस्तत्र प्रविष्टः । प्रवर्तन्या उक्तम्-कः प्रविद्यत्यत्र १ । तेनो-क्तम्-अतिचिगचिगापितम् । प्रवर्त्तन्या उक्तम्-नृतनं लिप्तं चिगचिगायते । प्रसादं कृत्वा अस्या अर्थं कथयत । व्यदि श्रवणेच्छा तदा गुरूणां पार्थादवगन्तव्या । स गतः । प्रातर्गुरूणां पौपधागारे गतः । उक्तम्-इमां गाथां व्याख्यानयत । गुरुभिरुक्तम्-किं प्रतिज्ञायाः १ । तेनोक्तम्-सा तथैव । तिर्हे एपा सिद्धान्तगाथा पूर्वापरसम्बन्धं परीप्स्यतेः स च दीक्षां विना तपश्चरणं च विना न भवति । तिर्हे मे दीक्षां दीयताम् । तदा त्रह्मलोकः सम्भ्य उक्तवान्-वयं दातुं न दबः । हरिभद्रेणोक्तम्-कथं न दत्थः ।

- (३०८) पक्षपातं परित्यज्य मध्यस्थीभूयमेव च । विचार्य युक्तियुक्तं यद् य्राद्यं त्याज्यमयुक्तिमत्॥
- (३०९) पक्षपातो न मे वीरे न द्वेपः किपलादिषु। युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः॥
- (३१०) दुर्योधनस्वकुलनादाकरो वभूव विष्णुईरस्त्रिपुरदाहकरः किलासीत्। क्रोंचो गुहोऽपि दृढदाक्तिहरं चकार वीरस्तु केवलजगद्धितसर्वकारी॥
- 15 (३११) खार्थारम्भप्रणतिशारसां पक्षपातात् सुराणां दृप्तातमानं करजकुलिशैदीनवेन्द्रं निहन्तुम्। सि...तिस्त्रभुवनगुरुः सोऽपि नारायणोऽस्मिन् रागद्वेषप्र.....कस्य न स्यात्पशुत्वम्॥
  - (३१२) विष्णुः समुचतगदायुतरौद्रपाणिः द्यम्भुर्छुलन्नरिशरोऽस्थिकपालमाली । अत्यन्तद्यान्तचरितातिद्ययस्तु वीरः कं पूजयाम उपद्यान्तमद्यान्तरूपम् ॥
    - (३१३) मातृमोदकवद् वाला ये गृह्णन्त्यविचारितम्। ते पश्चात्परितप्यन्ते सुवर्णग्राहको यथा॥
  - (३१४) नेत्रैनिरीक्ष्य विषकण्टककीटसप्पीन् सम्यग् यथा व्रजति तान् परिहृत्य सर्वान् । कुज्ञानकुश्रुतिकुमार्गकुदृष्टिद्रोषान् ज्ञात्वा विचारयत पर वादः ॥ भो! मया सम्यग् यत्ति दृष्टप् ।
    - (३१५) न बीतरागादपरोऽस्ति देवो न ब्रह्मचर्यादपरं [चिरत्रम्]। नाभीतिदानात्परमस्ति दानं चारित्रिणो नापरमस्ति पात्रम्॥

इति द्विजान् सम्बोध्य दीक्षां जगृहे । कृतयोगोद्वहनः सिद्धान्तसारमधीतश्र गुरुणा पदे स्थापितः । श्रीहिर्मिद्रस्य इति नाम कृतम् । तैश्रतुर्दशशतानि कृतानि सिद्धान्तरहस्यभूतानि [प्रकरणानि] । चिन्तितम्—क एतान् लेखियण्यति ! । विणक् दिर्द्धी एको दृष्टः । तस्य व्याहृतम्—मत्कृतान् ग्रन्थान् लेखय । गुर्वाज्ञा प्रमाणिमत्युक्ते, गुरुभिरुपदिष्टम्—अद्य मण्डिपिकायां ये मधूच्छिष्टमयाः स्तम्भाः समायान्ति तानादाय गृहे अधिष्य पश्चादागन्तव्यम् । तथाकृते स हिरण्यकम्वाभिर्धनवान् जातः । तेन रूप्यपत्रेषु स्वर्णाक्षरैस्तानि लेखिन्तानि । गुरुभिश्चित्रक्रोपरि प्रासादे औषधानि सम्मील्य स्तम्भः कृतः । तत्र प्रक्षिप्य मुक्तानि । स स्तम्भो न पानीयेन गलति, न च्छिद्यते, नाग्निना दृद्धते ।

§ २३०) एक[दा] स्ररीणां भागिनेयौ वर्तं जगृहतुः । स्र्रिभिः प्रमाणान्यध्यापितौ । ताभ्यां वौद्धानां प्रमा-णानि दुरवबोधानि श्रुतानि । गुरव उक्ताः-भगवन् ! भवतामादेशेन वौद्धदेशे गत्वा तेपां प्रमाणान्यधीत्य जैनाभिप्रायेण कृत्वा यास्यावः । गुरुभिर्वारितावपि निर्वन्धं कृत्वा चेलतुः । बौद्धदेशे गतौ । तत्राव्यक्तवेषौ विद्यामठे पठितुं प्रवृत्तौ । खस्थाने समेतौ ग्रन्थपरावर्तने प्रवृत्तौ । वौद्धाधिष्ठात्र्या तारादेव्या वायुयोगात् पत्रमु-द्वाप्य लेखशालायां क्षिप्तम् । 'नमो जिनाय' इति दृष्टा छात्रैरुपाध्यायस दर्शितम् । तेनोक्तम्-कोऽपि जैनश्छन्न- 5 मधीते । ततोऽत्र वाटिकाद्वारि जिनप्रतिमां मण्डयध्वम् । सर्वेऽप्युपरि चरणं दत्त्वा त्रजतः । जैनस्तु न यास्यति, तदा ज्ञास्यते । सर्वेऽपि चरणं दत्त्वा निःशङ्कं गताः । उभाम्यां विमृष्टम्-वयं ज्ञाता असाकमेतत्परीक्षार्थं कृतम् । ततो बुद्धेन कर्णात् खटिकामादाय वम्भस्त्रं कृतम् । उपरि चरणं दत्त्वा गतौ । निजाश्रयात् शास्त्राण्यादाय निर्गतौ । वौद्धाचार्येर्नृपं प्रत्युक्तम् –यत् देव ! शासनसर्वस्वमादाय द्वौ श्वेताम्बरौ नष्टौ । नृपस्तु अनुपदं जातः । इतो हंसेनोक्तम्-वत्स । अहं रहितस्त्वं कस्यापि शरणे प्रविशेथाः । हंसस्तु युद्धा मृतः । परमहंसः कसिन्नपि पुरे 10 प्रविक्य शरणे गतः । पृष्ठिलग्नं कटकमायातम् । वहिस्तनेन याचितः-भोः ! त्वमपि बौद्धभक्तः । तद्युं धर्मविद्वे-पिणमर्पय । तेनोक्तम्-शरणागतं नार्पये । यादशस्तादशो वाऽस्तु । परमहंसेनोक्तम्-मम बौद्धाचार्यैर्वादोऽस्तु । यद्यहं पराजीयते तदा मार्यः । वौद्धैर्जितो मारितः । इतस्तस्य रुधिरालिप्ता रजोहृतिः कयाचिदेव्या शक्कनिकारू-पया चित्रकूटे पौपधागारे परित्यक्ता । गुरुभिरुपलक्षिता । निपद्यादर्शनात् ज्ञातमरणाः शिष्याणां रौद्रध्यानं गताः । बौद्धानामुपरि प्रकृपिताः । इत उपाश्रयात्पाश्चात्ये तैलकटाहिर्मण्डिता । तत्र मन्त्रवलेन आकाशमार्गेण बौद्धा 15 एत्य कटाह्यां पतन्ति पतद्भवत्। एवं सप्तशतानि । ततो गुरुभिज्ञीतवृत्तान्तैः श्रावक एकः शिक्षां दत्त्वा प्रहितः। स मध्ये प्रवेष्टुं न लभते । तेनोक्तम्-गुरूणां श्रीजिनभद्रस्रीणां पार्श्वादहमागतोऽसि । मध्ये मोचितः । तेनो-क्तम्-प्रभो ! अहमालोचनार्थी गुरूणां सकाशे गतः । मया प्रायिश्वतं याचितम् । गुरुभिरहं भवतां पार्श्वे प्रहितः । त्रसादं विधाय मम प्रायश्चित्तं दीयताम् । प्रभो ! मया पञ्चेन्द्रियजीवस्य विराधना कृता । साऽत्यर्थं द्यते । गुरुभि-रुक्तम्-सुबहु प्रायिवत्तमेष्यति । तर्हि भवतां किं भविष्यति यदि मम इयत् । ततो ज्ञातम्-मम गुरुभिर्वृत्तम्वग-20 तम् । तदा हि अवाञ्जुखीजाताः। श्रावकेणोक्तम्-गुरुभिः कथापितम्, कथं समरादित्यचरितं नावगतम्?। तेन एकसिन् भवे पिष्टमयः कुर्कुटो हतः, एकविंशतिवारान् पिष्टकुर्कुटसङ्गान्तेन व्यन्तरेण वैरं कृतम् । तत् स्मृत्वा श्रीहरिभद्राचार्या वधान्निवृत्ताः । पुनः सद्धं मील्य प्रायितं कृतवन्तः । तदनु 'समरादित्यचरितं' वैराग्यामृत-अयं चक्कः । कालेनानशनं कृत्वा दिवं गताः । इति प्रतीतम् ।

(३१६) महत्तराया याकिन्या धर्मपुत्रेण धीमता । आचार्यहरिभद्रेणाष्ट्रकवृत्तिरियं कृता ॥ ।। इति श्रीहरिभद्रसरीणां प्रवन्धलेशः ॥

### ५५ सिद्धर्षिप्रबन्धः (B Br.)

§ २३१) अथ सिद्धर्पेः [ प्रवन्ध ] उच्यते-श्रीमालपुरे दत्त-ग्रुमंकरौ भ्रातरौ महर्द्धिकौ श्रीमालज्ञातीयौ । इतश्र शुमंकरस्य सुतः सीधाकः । दत्तस्य सनुर्माघः । स सीधाको वाल्यतोऽपि द्युतव्यसनी पित्रा कृष्णाक्षरितः । एकदा रममाणेन हारितम् । पितुर्गृहाचौर्यं विधाय दत्तम् । अन्यदा रममाणेनोक्तम्-द्रम्म ५०० यावत् क्रीड-३० यध्वम् । द्रम्मान् ददामि, शिरो वा ददामि । तरुपवेशितो धृतकारैः, तेन् हारितम् । द्रम्मा याचिताः । रात्रौ श्रीवीरप्रासादे धरणकं दत्त्वा सुप्तेषु द्यूतकारेषु सिद्धः प्रासादिभत्तिईम्पां ददौ । पौपधागारमध्ये पतितः । गुरु-भिर्चाकृत:-कस्त्वम् ? । तेन खनाम उक्तम् । ग्रहणयोग्यं किमस्ति ? । तेनोक्तम्-तथ्यम् , परं मम दीक्षां यच्छत । प्र॰ प्र॰ प्र॰ प्र॰ 14

20

धृतकाराः प्रातः शिरो ग्रहीष्यन्ति । अतो दीक्षा स्तोककालमप्यस्तु । गुरुभिर्नक्षत्राण्यवलोक्य प्रभावकं मत्वा दीक्षितः । प्रातः श्राद्धास्तं दृष्टा गुरून्दुः—प्रभोऽद्य कल्ये परिवारः किं स्तोकोऽस्ति, यदस्य घटानुकारिमाणि-क्यस्य दीक्षा दत्ता १ । भवतु याद्द्यस्ताद्दशो वा । इत उपवेशने स्वाध्यायपुस्तिकां दृष्ट्वा 'उपदेशमाला'मादिमध्या-वसानां विलोक्य पाठं ददौ । गुरुभिश्चिन्तितमहोप्रज्ञाऽस्य । इतो द्युतकाराः समायाताः । भो । विहरेहि । किं गासण्डेन छुट्यसे । शावकैरुक्तम्—किं देयम् १ । पश्चशती द्रम्माणाम् । वयं दास्यामः । कस्यापि कारणे दीनोऽसौ मुच्यते । पुनरस्ताकं पार्श्वे समेष्यति । शावकैरुक्तम्—यास्यति ततो यातु । द्युतकाररुक्तम्—तिर्हे असाभिर्मुक्तः । ते गताः । स सिद्धान्तमधीतवान् , प्रमाणग्रन्थाश्च । सिद्धेनोक्तम्—भगवन् । वौद्धा महावादिनः श्रूयन्ते । तत्र गत्वा तान्निर्जित्य समेष्यामि । गुरुभिरुक्तम्—जैनानामेष धर्मो न यत् कस्यापि सम्मुखं गम्यते । य उपविष्टानां सम-भ्येति सोऽभ्येतु । सनिर्वन्धात् वजन् स्ररिभिरुक्तः—यदि तत्र गतः परावर्त्यसे तैस्तदा वयं मुत्कलापनीयाः । 10 इदं किमादिष्टम् १ । वौद्धानां देशे गतः । तेषां स्यरूपं दृष्टम् ।

(३१७) मृद्री शय्या प्रातरूत्थाय पेया मध्ये भुक्तं पानकं चापराह्ने । द्राक्षाखण्डं शर्करां चार्धरात्रौ मोक्षश्चान्ते शाक्यसिंहेन दृष्टः ॥

#### एवंविधानाशीर्वादांश्च शुश्राव-

(३१८) ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं पद्यानङ्गद्वात्तातुरञ्जनिममं त्रातापि नो रक्षसि । मिथ्या कारुणिकोऽसि निर्द्यणतरस्त्वत्तः क्कतोऽन्यः पुमान् सेर्प्यं मारवधूभिरित्यभिहितो बुद्धो जिनः पातु वः ॥ (३१९) आत्मा नास्ति पुनुभवोऽस्ति सततं कर्मास्ति कर्त्ता विना

गन्ता नास्ति शिवाय चास्ति गमनं बुद्धोऽस्ति बद्धो न च। इत्येवं गहनेऽपि यस्य न मुनेव्यीहन्यते शासनं

खद्योतैरिव भास्करस्य किरणा बुद्धो जिनः पातु वः॥

तथा 'शुष्कां शष्कुलीं भक्षयतो भगवतो वौद्धस्य पश्चज्ञानानि समुत्पन्नानि' इत्यादि श्रुत्वा वौद्धाचार्य जगौन् यद्हं जैनः, परं त्वह्शनमादिष्यामि । तैर्हृष्टैर्नृपाय निवेदितः—यदसौ जैनः स्वदीक्षां ग्रहीष्यति । नृपेण गौरवं कृतम् । दुक्त्लानि परिधापितः, अलंकृतश्चाभरणेः । प्रात्तर्लगं वौद्धदीक्षायाः । रात्रौ तेन गुरूणां वचः स्पृतम् । 25 प्रातः पणवन्यं तेपां निवेद्य चिलतः । श्रीमाले श्रीजिनसिंहस्ररीणां पार्श्वे प्राप्तः । आचार्य ! मुत्कलाप्यसेः मया तेपां शासनं तत्त्वभूतमवगतम् । गुरुभिरुक्तम्—किश्चिदसानि ज्ञापय । तेनोक्तम् । गुरुभिः प्रत्युत्तरे दत्ते आह—भगवन् ! नैतद्वचोऽहं ज्ञापितः । अनेन वचसा तान् निर्जित्य समेष्यामि । गुरुभिः पूर्ववद्धं कृत्वा प्रेपितः । तत्र तैः परावर्तितः । पुनर्गुरुसमीपे आयातः । तैस्तु वोधितः । एवं सप्तवेला एहिरे-याहिरांचके । अप्रमवेलायां वौद्धेरुक्तिमहैव तिष्ठ तत्र वा । तेनोक्तम्—चतुरो वादिनो मया सह प्रेपयत । तानादाय श्रीमाले पौपधागारे अवायातः । उक्तं द्वारस्थेन—आचार्य ! मुत्कलाप्यसे । तैरुक्तम्—मध्ये आगच्छ । मध्ये आयातः । नितं विनाप्युप-विष्टः । गुरवो 'लिलतिविक्तरा'वृत्तेः गुक्तकग्रपवेशने विमुच्य स्वयं तनुगमनिकायां चिलताः । तेन सोङ्घण्डमिन् हितम्—एभिवौद्धाचार्यराक्रान्तानां तनुगमनिका मुलभा एव । मुरुयो गताः । स पुक्तिकां वाचयितुं प्रवृत्तः । 'सिवमयल'इत्यालापवृत्तिमनुचिन्त्य वौद्धैः सह वादं कृत्वा गुरुष्वनागच्छत्म तान्निरुक्तरीचक्रे । गुरुष्वागतेषु, अभ्युत्थानं कृतम् । गुरवो विज्ञप्ताः—एकोऽहमामं आत्मपश्चमो भृत्वा समागमम् । उक्तं तेन—

(३२०) नमोऽस्तु हरिभद्राय तस्मै श्रीप्रभसूरये। मदर्थ निर्मिता येन वृत्तिर्ललितविस्तरा॥ तैः सह प्रवत्राज। पश्रादुपदेशमालावृत्तिः कृता। पश्रात्सूरिपदमनुपाल्य समाधिना दिवं गतः॥

।। इति सिद्धर्षिप्रवन्धः ॥

#### **५६.** शान्तिस्तवप्रबन्धः (P)

§ २३२) कोरण्टके वीरचैत्ये देवचन्द्रनामोपाध्यायः । तत्र श्रीसर्वदेवाचार्या वाराणस्याः सिद्धिक्षेत्रे गन्तुं मनसः 5 समायाताः । तत्र कियदिनाः स्थिताः । उपाध्यायः पदेऽस्थापि । देवसूरिरिति नाम कृतम् । स्वयं यात्रायां गताः । तत्पट्टे प्रद्योतनसूरयः । ते च विहरन्तो नङ्कले गताः । तत्र श्रेष्ठी जिनदत्तः, प्रिया धारिणी, सुतो मानदेवः स्ररीणाम्रुपाश्रये गतः । धर्मे श्रुत्वा प्रवर्ज्या जग्राह । सर्वसिद्धान्ततत्त्वज्ञो जातः । स्ररीखरैः पदे स्थापितः । जया-विजयाख्यौ देव्यौ नमतः । अथ तक्षशिलायां पश्चशतीतीर्थपवित्रितायां महान् रोगो जातः । न कोऽपि कस्यापि वेश्मिन याति । पुरीं शून्यप्रायां वीक्ष्य सङ्गेनाचिन्ति-सर्वेऽप्यिष्ठायका नष्टाः । इति चिन्तिते शासन-10 देव्या उपदिष्टम्-सर्वे व्यन्तरास्तुरुष्कव्यन्तरैरुपद्वताः । वर्षत्रयानन्तरं तुरुष्कभङ्गो भावी । इति ज्ञात्वा यदुचितं तत्कार्यम् । पुना रोगशान्त्यै उपायोऽस्ति । नङ्कलनगरे श्रीमानदेवस्रीणां चरणोदकेन सिश्चत खमानुपाणिः, यथा डामरं नश्यति । एवम्रुक्तवा तिरोदघे । तैः सर्वैः सम्भूय वीरदेवनामा श्रावको नङ्क्ते प्रहितः । स तत्र गतः । नैपेधर्की कृत्वा मध्ये गतः। सूरयो ध्यानपरा दृष्टाः। जया-विजयादेव्यौ नमस्कर्त्तुमागते, उपवरककोणे उपविष्टे। यदा स मध्ये उपवरकं गतस्तदा [दे]च्यौ दृष्टा चमत्कृतः । अहो राजर्पयोऽमी । एतेषां पादोदकात्कथं शान्तिर्म-15 विष्यति । मयि दृष्टे ध्यानमारब्धम् । सूरिणा ध्यानं मुक्तम् । ततः सावज्ञं वन्दिताः । देव्यौ तचित्तं ज्ञात्वाऽदृष्ट-बन्धनैस्तं बवन्धतुः । स प्रभ्रणा मोचितः । आगमनकारणे द्वरिभिः पृष्टे, श्रावकवीरदेवेनोक्तम्-तक्षशिलासङ्घेनो-पद्रवरक्षार्थं प्रभ्रपादमूले प्रेपितः। मम वि[क]ल्पो जातः। जयादेच्या उक्तम्-यत्र भवाद्याश्छिद्रान्वेषिणः श्रावकास्तत्र गुरवो नागमिष्यन्ति । सरिभिरुक्तम्-वयमत्रस्थाः शान्ति करिष्यामः । श्रीशान्तिनाथ-पार्श्वनाथ-मञ्जगर्भे श्री'शान्तिस्तव'मर्पयित्वा प्रहितः । स तस्यां गतः । तसिन् पट्यमाने शान्तिजीता । वर्षत्रया[नन्तरं] पुरी 20 तरुकैर्भगा । अद्यापि भूमिगृहे तस्यां पित्तलानि विम्बानि सन्ति । ततः प्रभृति एष स्तवः सञ्जातः ।

॥ इति ग्रान्तिस्तवप्रबन्धः॥

## ५७. न्याये यशोवर्मानृपप्रबन्धः (B Br. P)

§ २३३) कल्याणकटके पुरे यशोवर्म्मनृपतिस्तेन धवलगृहद्वारे न्यायघण्टा बद्धा। एकदा राज्याघिष्ठात्री देवी नृपवतपरीक्षार्थ घेनुरूपं कृत्वा वत्सस्य तत्कालजातस्य मार्गे कृत्वा स्थिता। नृपस्नुर्विहलामारूढसत्त्रायातः। वेगेन 25 विहला वत्सचरणयोरुपिर भूत्वा गता । वत्सस्तु मृतः। घेनुः कोक्र्यते, अश्रुणि मुश्चिति। केनाप्युक्तम्—राज-द्वारे गत्वा न्यायं याचस्व। सा गता। तया शृङ्काग्रेण घण्टा चालिता। नृपस्तु भोजनायोपिवृष्टः। शब्दं श्रुत्वा वमापे—रे! कोऽयं घण्टां चालयिति । सेवकैर्विलोक्योक्तम्—देव! कोऽपि न, भुज्यताम्। नृपः प्राह—निर्णयं लब्बा मोक्ष्ये। नृपः स्थालं त्यक्त्वा प्रतोल्यां स्वयमायातः। कमप्यद्वा घेनुं प्राह—केन पराभूतासि । तं मम दर्शय। साऽग्रे भूता, नृपः पृष्ठौ लग्नः। तया वत्सो दर्शितः। नृपेणोक्तम्—केनेयं वाहिनी वाहिता । स पुरो भवतु । 30

<sup>1</sup> B बाहिन्यधिरूद । 2 B बाहिनी । 3 B बाता ।

कोऽपि न वक्ति । नृप आह—तदा भोक्ष्ये यदा स प्रकटीभविष्यति । लह्व ने जाते प्रांतः कुमारेणोक्तम्—देवाहम-पराधी । मम दण्डं कुरु । नृपेण वाहिनीमानाय्य सार्ताः पृष्टाः—कोऽस्य दण्डः ? । तरुक्तम्—देव ! राज्यधर एक एवं कुमारस्तस्य को दण्डः । नृपः प्राह—कस्य राज्यम् , कस्य सुतः । मम न्याय एव महान् । यद्भवति तद्भ्त । तरुक्तम्—यो यस्य कुरुते , तस्य तद्विधीयते । नृपेणोक्तम्—इह स्वपिहि । स सुप्तः । नृपेणोक्तम्—वाहिनीमुपरि वेगेन वाह- व्यत । कोऽपि न कुरुते । नृपस्तदाह—( B नृपः कामाश्राविण्यामिदमवादीत्— ) मे पुत्रस्रहो न, विनश्यतु वा जीवतु । यावतस्वयमुपविश्य वेगेन वाह्यति कुमारचरणयोरुपरि तावदेवी प्रकटीभूय पुष्पवृष्टिं चक्ते । न गौर्न वत्सः । राजन् ! मया तव चित्तपरीक्षणं कृतम् । नृपस्य सुतो वछभो न्यायो वा । पुत्रादिप न्यायस्तव वछभः । चिरं राज्यं कुरुं ।

॥ एवं न्याये यशोवम्मीप्रवन्धः॥

## ५८. अम्बुचीचनृपप्रवन्धः (Br P)

§ २३४) एकदा द्वारिकायां कृष्णो राज्यं करोति । पाण्डविपतृच्यो विदुरः कृष्णेन प्रधानः कृतः । दिनं प्रति १६ गद्याणा प्रासे कृतास्तस्थापरं न िकमि । एकदा विदुरेणोक्तम्—त्वं मेऽधिकं न द्वासि, अतः कस्याप्यन्यस्य पार्श्वे यास्यामि । कृष्णः प्राह—तव प्राप्तिरियती, नाधिकास्तीति । विदुरेणोक्तम्—प्राप्तिरस्ति परं त्वया वारिता । ति ति राजान्तरं व्रज—इत्युक्तः । कृष्णेन स प्रहितः । कृष्णेन सर्वेषां भूपतीनां कथापितम्—यद्विदुरस्य १६ गद्याणाधिकं विद्यम् । स सर्वत्र अन्त्वा समायातः । कृष्णाग्रे वभापे—मम त्वं काल इव पृष्टे लगः । तवाज्ञयाऽधिकं कोऽपि न यच्छित । कृष्णः प्राह—ति द्विजरूपं कुरु । अहमि तव वहको भविष्यामि । हित्तकल्पपुरेऽम्बुचीचो नृपितर्महान्त्यागी । परं कर्णयोर्न शृणोति । तृपितस्त्वम्यु इति विक्ते, युश्चितश्रीचु इति वदिते । तस्य पुरे आवाभ्यां गम्यते । गतौ तत्र । विदुरो भच्यविप्रवेपं चकार, कृष्णस्तु वहकरूपम् । विदुरेण नृपस्याञ्चीर्दत्ता । नृपेण प्रधानसम्मु-समालोकितम् । प्रधानैरुक्तम्—कलशे करं क्षित्वा चीरिकाया आकर्षणं कुरु । विदुरेणाधः करं क्षित्वा कृष्टा, 20 विलोकिता । ग० १६ तत्र लिखिताः । वहकरूपेण कृष्णेनोपिरतिनी गृहीता । तत्र चीरिकायां कोटिलिखिता । प्रधानैरवादि—अकिश्चित्करोऽयम् । एप च भाग्यवान् । असाकं दाने पोडश्च निकृष्टाः । कोटिः सर्वोत्तमा । ततः प्रसावत्तौ । कृष्णेनोक्तम्—

(३२१) न विचा धनलाभाय जनजाङ्यसमृद्धये। आत्मानमम्बुचीचं च मां च दृष्ट्वा सुखी भव॥

25 त्वं विदुरोऽहं कृष्णो नृपस्त्विकिश्चित्करः । इति विमृश्य विदुरः खस्थो जातः ।

॥ इति अम्बुचीचप्रवन्धः ॥



# (P.) सङ्ग्रहगता अवशिष्टा विधि-परोपकारादिविषयकप्रकीर्णप्रबन्धाः।

# ५९. विधिविषये उदाहरणम् ।

§ २३५) पोतनपुरे नरवाहनो नृपः । सुमित्रो मत्त्री । अन्यदा अन्तःपुरे पुत्री जाता । नृपेणोत्सवे कारिते, पष्टीदिनेऽमात्यस्य विसयो जातः । पष्टीदिने विधिरेत्य लेलाटेऽक्षराणि क्षिपति । तदेतत्सत्यं असत्यं वा-इति सन्देहे, खर्य खङ्गमाधाय छन्नं स्थितः। अर्द्धरात्रौ स्त्रीरायाता। सा कुङ्कममादायाक्षराणि क्षिस्वा यान्ती मित्रणा 5 प्रणामपूर्व पृष्टा-देवि ! प्रसादं कृत्वा कथय, कान्यक्षराणि क्षिप्तानि ? । तयोक्तम्-मा पृच्छ । निर्वन्धेन पृष्टा आह-इयं कोरिकसुतस्य पत्नी भविष्यति । इत्युक्तवा तिरोद्धे । प्रातर्मत्री विषण्णस्तं वृत्तं नृपाय आचरूयौ । मृपेणोक्तम्-तस्य सुतो जातमात्रोऽस्ति, स बालोऽपि व्यापाद्यः । इत्युक्ते मन्त्रिणोक्तम्-देव्! वालहत्यां कः करोति । तदैव च्यापादियण्यामः । क्रमेण कन्या वर्द्धिता, सोऽपि वर्द्धितः । राजगृहे कर्माणि कुरुते । पोडशवार्षिके तसिनमात्येनोक्तम्-देव! स डिम्भः कथं व्यापादनीयः ? । इतः कस्मैचिन्नृपपुत्राय कन्या दत्ता । पण्मासान्ते 10 लगं मत्वा नृपेण सं भूर्जानपीयत्वा (१) विधिनिमत्रणाय उक्तः-रे वत्स! विधि निमन्यागच्छ । तेनोक्तम्-स्वामिन्! सा कास्ते । तन जाने-मित्रणोक्तम् । लङ्कायां स चलितः । अग्रे गच्छन् कसिँश्वित्पुरे श्रेष्ठिहद्वे उपविष्टः । तेन पृष्टम्-क यास्परि ? । तेन स्वभावोक्तौ गृहे नीत्वा श्रेष्टिना भोजितः । उक्तम्-विध्यग्रे मम सन्देशो वाच्यः-मदीयं भवनं कथं ज्वलति १ । तेनोक्तम्-कथयिष्ये । तं श्रुत्वाऽग्रे गच्छन् पुरमेकमुद्धसं दृष्टा मध्ये प्रविष्टः । शोभा-भिरामं पश्यन् राजाङ्गणे नृपसिंहासनाऽग्रे निविष्टः । सन्ध्यायां पुरशोभा जाता । नृपः समाययौ । तेन नम-15 स्कृतः । कोऽसि त्वम् १ । खरूपे उक्ते स०-मम सन्देशो विध्यग्रे वाच्यः-यन्मे पुरं प्रातर्दिशो दिशं कथं याति १ । तच्छुत्वा प्रा[त]श्रिलेरः । समुद्रोपकण्ठे गतः । चिन्तातुरो मत्स्येनैकेन व्याहृतः-मो मनुष्य । कोऽसि त्वम् १ स्वभावोक्ती तत्रापि तेनाप्युक्तम्-यदि मे सन्देशं कथयसि तदा तत्र नयामि । तेनोक्तम्-वद । तेनोक्तम्-मदीये जठरे दाघः कथम् १। स पृष्टिमघिरोप्य उपकण्ठे मुक्तः । तेनोक्तम्-वलनं कथम् १। सप्तप्रहरान् प्रतीक्षयिष्ये । इति श्रुत्वा स गतः। इतः प्रतोलीराक्षसेषु धावितेषु तेनोक्तम्-विधेः खरूपं समर्प्य वलनेष्यामि । तैर्मध्ये म्रुक्तः । स 20 रावणनृपालयसप्तमभूमौ कुचेलां कोद्रवदलनपरां विधि राक्षसनिवेदितां ननाम । खरूपेऽपिंते सा हृष्टा जाता । वत्स! त्वं गच्छ । लग्नसमये एष्यामि । सन्देशान् पृष्टा समुद्रोपकण्ठे गतः । तत्र तं मत्स्यं दृष्टा, तेन पृष्टः-मत्स-न्देशं कथय । पूर्वभवे त्वं विद्यापारगो ब्राह्मणः । विद्यादाने कृपणो जातः । मृत्वा मत्स्यो जातः । पूर्वभव-विद्यया तव देही दह्यते । यदि विद्यां ददासि, तदा ते स्वास्थ्यं भविष्यति । सोऽपि जाति समृत्य तस्यैव विद्या-मदात् । पुनः प्रतटे नीतः स विद्यावान् । पुनः ग्रन्यपुरे सन्ध्यासमये नृपाय मिलितः । तेन ग्रन्यताकारणे 25 पृष्टे, उक्तम्-अत्रैव पुरे तव पिता दुर्गरोधे सन्नह्य वहिनिःसृतः । धारातीर्थे मृतः । मस्तकं विना त्वया अपि संस्कारः कृतः । करोटिका कालदण्डचण्डालगृहेऽस्ति । तया डिम्भानि रव्यापानं क्वनिति । पश्चात्तव तातो व्यन्तरो जातः । स यथा यथा तां करोटिकां ताप्यमानां पश्यति तथा तथा कुद्धः सन् पुरं शून्यं विधत्ते । रात्रौ तया शीतया जातया खास्थ्यं करोति । नृपेण तामानीयात्रिसंस्कारः कृतः । तसिन् पुरे खास्थ्ये जाते, खपुत्रीं दत्त्वा बहुपरिकरः प्रेपितः । पुनः श्रेष्ठिपुरे गतः । श्रेष्ठिनातिथ्ये कृते वार्त्ता पृष्टा । तेनोक्तम्-वित्तवानिप त्वं 30 क्रपणस्तव गृहे देवगुरुसुहासिण्यादयो निःश्वस्य शापं यच्छन्ति-ज्वलत्वस्य गृहम् । तेन सत्यं मत्वा दानेश्वरो जातः । खपुत्रीं दत्त्वा प्रेपितः । इतो लग्नदिने स खपुरे गतः । जनैर्वरो मत्वा मध्ये नीतः । केनाप्यलक्षितेन

20

किश्चिनोक्तम् । हस्तमेलकवेलायां पुरे पूर्ववरः समाययो । स केनाप्यसत्कृतो मध्ये समागतः । विवाहं मत्वा युद्धसङ्जो जातः । इतो विधिना समेत्य नृप उक्तः—राजन् । मा विपीदः भो मित्रन् । त्वमिप मा विपीद । किं विस्तरिस त्वया पृष्टाऽहम् । मयोक्तं पूर्व मद्वाक्यमन्यथा कथं भवति । एपाऽस्यैव भवतु । अन्यां परिणाप्य द्वितीयः प्रेपितः । इति विधिर्यद्विधत्ते तद्भवति, मनुष्यकृतं न भवति ।

६०. परोपकारविषये उदाहरणम् ।

(३२२) नीचाः द्वारीरसौख्यार्थमृद्धिव्यापाय मध्यमाः । कसौचिदद्धुतार्थाय यतन्ते पुनस्तमाः ॥

§ २३६) कश्चित्परोपकारी न्यायी पुमान् अन्यायनगरे गतः । तत्र राजाप्रभृति सर्वेऽप्यन्यायिनो वसन्ति । तेन खजीवनार्थं विकेतुं कोहलकानि समानीतानि । विकेतुं लग्नः । 'ईछ' सम्बन्धेन नवकोहलकानि गतानि । 10 चत्वारो विलोक्यन्ते । खेटके पतितः । स आत्मानं विकेतुं कामोऽपि न छुटति । तेन पुरुपेण चिन्तितम् कथं अथापि प्रतीकारं करोमि १ । रमशानभूम्यां गतः । तत्र मृतकानां दाघं दातुं न ददते । मृतकमहत्त्वानुमानेन द्रव्यं याचते । लोकैः पृष्टम् कस्त्वम् १ । राज्ञीशालकः । तस्य द्रव्यं ददाति । ततोऽनन्तरं दाघो भवति । तेन कियद्भिर्दिनैर्द्रम्माः सहस्रदशो मेलिताः । राज्ञः (०ज्ञा १) पुरोहितः पृष्टः । तज्ञ्स्म्यां समागतः । द्रम्मानां सहस्रं याचते । पश्चशत्या निर्वाहः । राज्ञोऽग्रे लोकेन रावा कृता । राज्ञा शव्दितः । स मुक्तकेशः कौपीनवासाः 15 प्रत्यक्षपिशाच इव दृष्टः । पृष्टः –कस्त्वम् १ । राज्ञीशालकः । कोऽपि राज्ञीशालको वर्तते कसिन्नगरे १ । तेनोक्तम् – 'नव कोहलां ईछ तेर' एवं कुत्रापि वर्तते । तेन समस्ता द्रम्मा राज्ञः समर्पिताः । तस्य राज्ञा व्यापारो दक्तः । नगरेऽन्यायो रक्षितः । समस्तलोकानामुपकारकरो वभूव ।

# ६१. उद्यमविषये उदाहरणम् ।

(३२३) उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै:। पुरुषस्य चोपविष्टस्य देवता न च सिद्धिदाः॥

§ २३७) केनापि पुंसा देवी चामुण्डा आराधिता। परितोपं गता क०-याचख। तेन कथितम्-यिचन्तयामि तत्प्राप्तिः। तव भविष्यति-इति कृत्वा देवीभवनान्निःसृतः। चिन्तितम्-मम शरीरे सर्वाङ्गीणानि आभरणानि भवन्तु। जातानि। गृहस्रोपिर त्रजन्मार्गे सार्थेन सह चौरेर्दृष्टः। सार्थो गृहीतः। स उपविश्य स्थितः। केऽपि नंष्ट्रा गताः, केऽपि योधिताः। स लक्कटैः कुट्टियत्वा गृहीतः। आभरणानि गतानि। शरीरे दूमितो गाढं देवीं २५ भज्जनाय लोढीं गृहीत्वा गतः। देव्या कथितम्-कथं मां भज्जसे १। त्वया चौरात् कथं न रक्षितः १। यदि युद्धं कुरुत त्वं तदा स्कन्धाभ्यामवतरामि, यदि पलायनं कुरुत तदा पादाभ्यामवतरामि। उपविश्य स्थितस्तदाऽहं किं करोमि १। देव्या स भङ्गं कुर्वनिषिद्धः। ततः स्वगृहे गतः। यदि उद्यमः क्रियते तदा सिद्धिर्भवति।

### ६२. दानविषये उदाहरणम् ।

(३२४) पश्चाइत्तं परैर्दत्तं लभ्यते वा न वा खलु । खहस्तेनैव यद्त्तं तदत्तमुपतिष्ठति ॥ (३२५) सद्यस्तृप्यति भोक्तारं यस्योदेशेन दीयते । सद्यं वदामि कौन्तेय! यो ददाति स भुञ्जते ॥

Į

§ २३८) कयाचित्रोपितमर्रक्या पत्यागमनकारणं विलोकयन्त्या दिना घनतरा गताः। भर्तुः पार्थात्पश्चा-देको जनस्त्याः समाचारदर्शनार्थं समायातः। सा अन्यासक्ता दृष्टा। तया चिन्तितम्—अहमनेन ज्ञाता। स पुनरिप भर्चारं प्रति चलनाय लगः। तस्य चलतो द्वौ मोदकौ समिपितौ सम्वलार्थम्। एको विषमिश्रितो द्वितीयो न। यथैष विपमिश्रितमोदकमक्षणेन विनश्य भर्तुरग्रे गृहस्त्ररूपं न कथयति। स चिलतः। तस्यैव ग्रामगोन्द्रके निर्विण्णो भर्चा तस्या उपविष्टो दृष्टः। श्रुधाऽऽक्रान्तः। तत्र द्वौ जनावुपविष्टौ। तेनैको मोदकस्तस्या मर्तृयोग्यं 10 दृष्तः। एकस्तेन भित्रतः। विषमिश्रितमोदकभक्षणेन लहिर्तः। मृच्छा प्राप्तः। तावता दृण्डपाशिकैर्धृतः ससला। लोको मिलितः। तस्योपद्रोतुं लगः। मारणार्थं नीतो जनः। भार्यायाः श्रुद्धिर्जाता। मोदकभक्षणेन दृरदेशादायातो मम भर्चा विनष्टः। स जनो मारणार्थं नीतोऽस्ति। तथा चिन्तितम्—मम विरूपदानतस्तात्कालिकं फलं जातम्। अहमेनं जनं ग्रुश्चापयामि। तथा तत्र गत्वा कथितः—यादशं दानं दत्तम्, तस्य तात्कालिकं फलं दृष्टं तादशम्। जनो ग्रुश्चापितः। लोकानामग्रे कथितम्—यादशं दीयते तादशं प्रत्यक्षं दृश्यते; यादग् दृत्तं 15 तादग् लब्धम्। तस्याः सत्यकथनेन विषं जिपत्योत्तारितम्। स निरामयो जातः। तदनन्तरं सा तस्य विषये एकचित्ता गृहस्थधम्मं पालयति। यादग्दीयतेऽन्यस्य तादक् प्रत्यक्षं दृश्यते—इति भावः।

(३२६) अपलपित रहसि दत्तं प्रत्ययदत्तेन संशयं कुरुते। तस्य हि नश्यति सर्वं मूलतस्तान्निशम्यैताम्॥

## ६३. कर्णवाराविषये उदाहरणम् ।

20

§ २३९) देवदत्तेन व्यवहारिणा प्रवहणगतेन एकस्यात्मीयवणिक्पुत्रस्य हस्ते चत्वार्यमृत्यकानि रक्तानि गृहे कलत्रयोग्यानि प्रहितानि । तेन विणक्पुत्रेण चतुर्श्रामपूं(क्)टजनानां लश्चां दत्त्वा साक्षिणः कृताः । यदा देवदत्तः समायाति तदा युष्माभिरिति कथनीयम्—वयं साक्षिणः कृत्वा, तय कलत्रयोग्यानि चत्वारि रक्तानि प्रदत्तानि । कियद्भिर्दिनैः प्रवहणे समायाते देवदत्तः कुशलेनागतः । कलत्रपार्श्वे पृष्टम्—मया तव योग्यानि चत्वारि रक्तानि प्रहितानि, आनय तानि, प्रविलोक्यन्तेः रक्तपरीक्षकाणां दर्श्यते । तया कथितम्—मम योग्यं केनचित्र समर्पितानि । 25 विणक्पुत्रः पृष्टः । तेन कथितम्—पया चतुरो नगरमध्यस्थान् व्यवहारिणः साक्षिणः कृत्वा तव प्रियायोग्यानि समर्पितानि । तैरिप कथितम्—तव प्रियायोग्यानि समर्पितानि वयं साक्षीकृत्य निश्चयेनासिन्नर्थे न सन्देहः । तेन चिन्तितम्—अहमनेन विणक्पुत्रेण साक्षिभिश्च [ ग्रुपितः ] कोऽपि नगरमध्ये न यो न्यायान्यायं विलोकयति । कर्णवारां सत्यां कुरुते । केनचिज्ञनेन कथितम्—कर्णवारी मृतः । पुनस्तस्य लघुपुत्रो विद्यते एकः । देवदत्त-स्तस्य गेहे गतः । पुत्रस्य मात्रा स आवर्जितः । तया कथितम्—किमर्थं समायातः ? । कर्णवारां प्रच्छनाय । 30 तया कथितम्—अरे वत्स ! तव पिता नगरमध्यस्यां समग्रां कर्णवारां क्वर्वन् लोकानां मध्याद्रहुतरं द्रव्यं समान-यत् । त्वं किमपि न कुरुपे । अन्यन्वां लघुं भिणत्वा कोऽपि न मन्यते । मातरहमपि तस्य पुत्रो भवामि । समग्रं निर्णयं करिष्ये । यतः—

## (३२७) सिंहशिशुरिप निपतित मदकुलझङ्कारभूषिते करिणि । न पुनर्नखमुखर्विलषि(लिखि)तभूतलकुहरस्थिते नकुले॥

तस्य समीपे देवदत्त उपविष्टः। कर्णवारा कथिता। व्यवहारिणश्चत्वारोऽप्याकारिताः। पृथक् पृथगुपवेशिताः। तेषां समीपे पृ०, तैः क०-वयं साक्षीकृत्य तस्य प्रियायोग्यं समिपंतानि। भव्यम्। तेन स्ववुद्ध्या पडस्र्धीलोअको विभन्न्य चतुर्णां समिपंतः। कथितं च-यावन्मात्राणि सन्ति तावन्मात्राणि कुर्वन्तु । चत्वार्यपि रत्नानि तैः कूट-साक्षिभरन्यादशानि २ कृतानि। तेन कर्णवारीपुत्रेण कथितम्-भोः विणक्पुत्र! रत्नानि सकालेऽपि समर्पय, मा राजग्राज्यो(ह्यो) भव। एते कूटसाक्षिणश्च राजग्राह्या भविष्यन्ति। ततस्तेन श्रेष्टियोग्यानि रत्नानि समिपंतानि। पादयोश्च पतितः। कर्णवारीपुत्रस्य पदं जातम् । अतः सत्यां कर्णवारां कुर्वतां द्रव्यप्राप्तिर्यश्च इह लोकें प्रलोकेऽपि। श्रेष्ठ्यपि रत्नानां सौक्यं विलसित्वा स्वर्गभाग्जातः।

॥ इति कर्णवाराविषयकप्रवन्धः॥

# (G.) सङ्गहगता अविशृष्टाः प्रवन्धाः ।

- १२४०) श्रीवाक्पतिराजकविना भारतं कर्त्तुं प्रारम्धम् । तावता निशि द्वैपायनः समागतः । तेनोक्तम्-िकमर्थं पादमवधारिताः । तेनोक्तम्-तव पार्थे याचितुम् । किम् १ यत् त्वं भारतं मा कृथाः । पुस्तकमर्पय । तेन तथा- कृतम् । गीर्वाणवाण्यपि निपिद्धा । ततो गौडवधनामा प्राकृतग्रन्थो विहितः ।

15 §२४१) श्रीसारंगदेवप्रधानो राज्ञा रामदेवेन पृष्टो निजस्नामिनः कीर्तिस्फूर्तिं अवादीत्। राज्ञोक्तम्–सर्वे भव्यम् , परं पानं करोति । पानकः शशाङ्ककलङ्कः । तेनोक्तम्–देव ! सत्यम् , परं मातृ-भगिनीं जानाति । रामदेवस्य पितृव्यसुता छुखाईराणी अन्तःपुरेऽस्ति । इति श्रुत्वा लिज्जतः ।

§ २४२) अथ अभयदेवनामा द्विजः प्रभासे सरखत्यां स्नानं विधाय समागत्य च श्रीसोमेश्वरं नमस्कृतः । तद्धमिशिलायाः पुरः शफरी जीवन्ती पतिता तस्यैव शरीरे लग्ना मृता च । तेन सानुकम्पेन प्रायिश्वतं पृष्टम् । 20 केनापीति गदितम्-सुवर्णरूपमयी दीयते शफरी । तेन न मानितम् । ततः सर्वत्र प्रायिश्वत्तहेतोर्श्वमन् श्रीस्तम्भ-तीर्थे गुरुर्जीववधमांसभक्षणप्रायिश्वतं सिद्धान्ते वाचयन्तभृत् । तेन श्रुतम् । यद्यस्य जीवस्य यावन्तीन्द्रियाणि भवन्ति, तद्वथे तावन्मितशतोपवासा विधीयन्ते । तन्मानितम् । ततो दीक्षात्ता । श्रीअभयदेवसूर्यो जाताः ।

§ २४३) क्रम्मीपुरे यशोधनो न्यवहारी। तस्य पुत्रो विद्यानन्दो विस्तरेण परिणीतः। दीपालिकायामागता वधः। तेनोक्तम्-कथा कथ्यतामिति। तया लज्जया नोक्तम्। सा मुक्ता। ततः पित्राऽपरां परिणायितः। पूर्व25 वदुक्ते सापि मुक्ता। पुनः पित्रा दूरं गत्वा कन्यां याचियत्वा परिणायितः। तया पृष्टया कथितम्-कीदृशीं कथां कथयामि श अनुभूतां, श्रुतां वा, दृष्टां वा। तेनोक्तमनुभूताम्। एवमुक्ते तया मन्दं २ द्रव्यं पितृगृहे प्रविष्टं कृतम्। एकदा निश्चि गृहं ज्वालितम्। तदनु निर्धनतयात्मचतुर्थकुदुम्वं निःसृतम्। कसिन्नपि नगरपादे सम्वलिमपेण पिता गतः, मातापि गता, सोऽपि तां विहाय गतः। सा तु द्रव्यवलेन राजकुमारवेपं विधायावलगां जग्नाह। तस्य पिता महिपवित्तोऽजनि। माता मासोपवासिन्यजनि। स कोरिको जातः। त्रयमपि तया संगृहीतम्। वर्पान्ते अव तमाकार्य कथितम्। अद्यापि कथां कथयामि नो वा। जातम्। एवं पुनः व्यवहारी जातः विहितो भार्यया।

§ २४४) केनापि राज्ञा वाह्यालिगतेन कथित्पुमान् करीरशिखरस्थानि करीराणि विचिन्वन्नुदितः—रे सुप्राप्यानि अमूनि विहाय कथं कप्टप्राप्यानि चिनोपि । तेनोक्तम्—सुप्राप्यानि पश्चादपि ग्रहीप्यामि, पूर्वमहमसाध्यानि साधिय- प्यामि । राज्ञा तुष्टेन व्यापारो दत्तः । स महासुखं भुद्गे। एकदा प्रातः प्रष्टः—कथम्रुन्मना इव दृक्यसे १। तेनोक्तम्— कुसुमश्रय्यायां वृन्तेन दूमितोऽस्थि । ततो राज्ञा उन्मत्त इति सर्वमादाय व्यापारान्निर्वासितः । एवं यावत्—

जा जा पडइ अवत्थडी०॥

5

§ २४५) राजा-ऽमात्य-तलारक्ष-च्यवहारिणां पुत्राः मित्राणि च कर्म-वृद्धि-विक्रम-च्यवसायान् मन्यन्ते । विवादे जाते देशान्तरं प्रति चिलताः । एकेन व्यवसायप्रयोगात् कस्यापि हट्टे द्रव्यम्रपार्जितम् । द्वितीयेन [धाटीतो(१)] प्रामो रक्षितः । तृतीयेन वृद्धिवशात् तटस्थेन सरोवरमध्यकीर्तिस्तंभपाशो दत्तः । चतुर्थस्य कर्म-वशात् पदाभिषेको जातः ।

(३२८) यद्भविष्याधिको धीरैर्व्यवसायी प्रकीर्त्तितः । तसाद्धप्यधिको लोके भाग्यवान् राजिलो यथा ॥

01

§ २४६) कर्मोपक्रमप्रशंसकं नरद्वयं राज्ञा केनापि क्षे प्रक्षिप्तम् । दिनत्रयं जातम् । राज्ञा तयोर्मोद्कद्शकं प्रहितम् । उपक्रमवता गृहीतम् । मोद्कपञ्चकं कर्मप्रशंसकस्यार्पितम् । तन्मध्ये रत्नपञ्चकमभूत् । राज्ञा तौ वाह्यनि-ष्कासितौ । भाग्याधिकेन रत्नानि दर्शितानि । अतो भाग्यमेव श्रेयः ।

§ २४७) वसन्तपुरे जितशत्रुराजा समां सचित्रां कारयन्निति । अत्रान्तरे चित्रकरदारिका भक्तमादायागता । 15 इतश्च बृद्धो बाह्यभूमी गतः । ततस्तया तत्र कीडया भ्रवि बर्हिवर्ह चित्रितम् । ततो विलोकनायागतेन नृपेण पिच्छभ्रान्त्या करः क्षिप्तः । नखावली भग्ना । सा हसिता । राज्ञोक्तम्-कथम् १ । तयोक्तम्-चत्वारोऽपि मूर्खाः । एकश्चतुष्पथे घोटकं त्वरयन् दृष्टः । द्वितीयो मम पिता, यो भक्ते समागते बहिर्गन्ता । तृतीयो राजा, यः समभूमिं मित्पतुर्वद्धस्य चित्रार्थं ददाति । तुर्यस्त्वम् । ततस्तेन सा परिणीता । ततः सा राज्ञोऽग्रे कथां कथयित-राजन् । शृणु । कोऽपि अन्तःपुराणां आभरणानि भूमिगृहे स्वर्णकारपार्श्वात् कारयति । तेन तत्र 20 स्थितेन कथितम् । संप्रति अस्तमनं जातम् । स कथं जानाति । राजन् । राज्यन्धत्वात् ।

द्वितीयदिने—राजन्! व्यवहारिस्तता काचित् पित्रा मात्रा आत्रा मातुलेन च चतुर्षु स्थानेषु दत्ता। लग्नदिने चत्वारोऽपि वरा विवादं विद्धते। सा विवादं विज्ञाय मृता। एकेन सह गमनं कृतम्। द्वितीयेन तस्या अस्थीनि तीर्थे प्रक्षिप्तानि । एकः पिण्डं ददाति । तुर्यो मृतसंजीविनीविद्याग्रहणार्थं देशान्तरे गतः। तेन कुत्रापि रुद्मानं बालकं चुल्लके क्षिप्तवती कापि नारी दृष्टा। तेनोक्तम्—आः किमेतद्विहितम् १। तया पुनर्जीवितः। तेन 25 तत्र विद्यामादाय सापि जीविता। पुनश्चतुर्णां वादो मारुयकेन भगः। येन जीविता स पिता। येनास्थीनि तीर्थे क्षिप्तानि स आता। यः सहोत्पन्नः सोऽपि आता। पिण्डदाता भर्ता ज्ञेयः।

तृतीयदिने—केनापि राज्ञा चौरद्वयं [पेटीमध्ये निःक्षिप्य नद्यां ] प्रवाहितम् । कसिन्नपि नगरे केनापि राज्ञा निष्कासितम् । पृष्टम्–कियन्ति दिनानि जातानि । ताभ्यां तुर्यं दिनं [कथितं ] कथं ज्ञातम् १ । राजन् ! चातु-र्थिकज्वरप्रभावतः ।

JU

चतुर्थ दिने-कस्यापि राज्ञोऽन्तः पुरद्वयम् । एकया महे गन्तुकामया निजाभरणपेटिका कस्याश्रिन्तिजसख्याः समर्पिता । तया हारश्रोरितः । तया समेतया पेटिकां दृष्टा कथितम्-मम हारः केनापि चोरितः । राजन् ! कथं ज्ञातः ? । काचमयपेटित्वात् ।

पश्चमिद्ने-कस्यापि राज्ञो रत्नचतुष्टयम्-नैमित्तिको, रथकारः, सहस्रयोधी, वैद्यश्च विद्यते । अन्यदा तस्य राज्ञः 5 सता विद्याधरेणैकेनापजहे । ततो राज्ञोक्तम्-य आनेष्यति स परिणेष्यति । इत्थमक्ते नैमित्तकेन मार्गो दिर्शितः । रथकारेण गगनगामी रथश्चके । सहस्रयोधिना स जितः । सा राजपुत्री विद्याधरमारिता वैद्येन सज्जीकृता । एपां को भक्ता १ । वादे जायमाने तया काष्टभक्षणं कृतम् । नैमित्तिकेनापि तया सह कृतम् । द्वावपि सुरंगान्त-भूत्वा सुखं स्थितौ ।

§ २४८) ज्ञुत्रापि केपामपि आचार्याणां जलोदरमुत्पनम् । केनापि वैद्येन खरूपं विलोक्य पृष्टम्-यूयं किं 10 कुरुथ ? । तैरुक्तम्-प्रन्थ एकः प्रारव्धोऽस्ति । तत्र सरोवर्णनं कियमाणमास्ते । तदवगत्यौपधं कारितम्, इत्युक्तं च-यन्मरुदेशवर्णनं विधत्त । तथाकृते आचार्याणां जलोदररोगोऽगमत् ।

§ २४९) केचिदाचार्या अतीव विद्वांसः कर्मयोगात् कुष्टिनो जाताः। तत औपथोपचारैरिप रोगमिनवर्तमानं वीक्ष्य श्रीसेरीसके यात्रायां यात्वा देवाग्रे त्रिविधाहारप्रत्याख्यानं विधायोपविष्टाः। दिनसप्तकमजिन। पथाचतुर्थाहारोऽपि त्यक्तः। तदात्वागतच्यन्तरैः स्थितच्यन्तरपार्थे पृष्टमिति—कथं भवतामियन्तो दिवसा महाविदेहे

15 लगाः। तैरुक्तम्—महं तेजःपालकलत्रं भीमगान्धिकगृहे सुतात्वेनोत्पन्नमास्ते। तया परिणयनोचितया पाणिग्रहणं परित्यज्य श्रीसीमंधरस्वामिकरेण दीक्षा गृहीता। पित्रा पाणिग्रहणद्रच्यं तत्परित्रज्यायाः समये व्ययितम्।
तदुत्सवं विलोकयतामस्माकमियन्ति दिनानि लगानि। ततस्तैराचार्याणां कथितमिति—भवान् सप्तमभवे भावसारोऽभूत्। तेन रङ्गभाण्डतप्तजलेन वािष्ठमध्ये नकुलनालकसप्तकं विनाशितम्। तेन कर्मणा त्वं सप्तमभवेऽसिन्
कुष्टी जातः। तवायुः स्तोकमास्ते। कर्म्भापि परिक्षीणम्। यदि भणिस ततस्तवारोग्यता दीयते। परमागामिभ20 वेऽपि कर्म वेदयिष्यसि। तद्वचो निशम्य प्रातः श्रावकानापृच्छ्य स्र्रयस्तथैव स्थिताः।

§ २५०) अन्यदा वामनस्थलीवास्तव्यः पण्डितवीसलो लोलीयाणके गतः। तत्र जायमाने जागरणे व्यासे-नैकेन वाहगसाग्रे लोलीयाणकं व्याख्यातम् । यदद्य मनुष्याणामेकादशसहस्रा उपोपिताः सन्ति । स्नानं क्वंनित च । वीसलेनोक्तम्-किं स्नानेनामुना १ । पुरे मदीये लघुकासीरे वामनस्थलीनामिन गोलक्षमेकं वाल-ही-ओजेनिनदीद्वये स्नानं कृत्वा तृणमपि खादति ।

<sup>§</sup> २५२) वहूनां विदुपां सभाक्षोमो भवति, इत्यर्थे कथा-पण्डितौ ह्रौ क्चत्रापि पठित्वा कसिश्चिदेशान्तरे महित रायतने गतौ । ततो वीजपूरकमेकं भेटाकृते गृहीत्वा भूपसमीपं गतौ । सभां महितीं विलोक्य क्षुभितौ । राज्ञः पुरो वीजपूरकं मुक्तम् । राज्ञोक्तम्-पूर्णं पूर्णं किमेतत् १ । पण्डितेनोक्तम्-राज्ञो भेटायां 'लीवडस'केन ४० भाव्यम् । ततो हिसतः । तावता द्वितीयेनोक्तम्-यत् भवति 'भसाक्षोभः' ।

§ २५३) कच्छदेशे वहुचौरोपद्रवं विज्ञाय राज्ञा जिणहा नामा व्यापारी प्रेपितः। स चौरं मारयत्येव । एकदा चारणेन चौरी कृता । स धृतः आरक्षकेण । चारणं भणित्वा मित्रजिणहाकस्य देवपूजां विद्धतो विज्ञप्तम् । करसंज्ञया मित्रणोक्तम्-मारयत । तदा चारणेनापाठि । 'इक्क जिणहा इक्क जिणवरह०' ।

§ २५४) एकदा पारणादिनोपरि श्रीयशोभद्रस्रीणां क्षमाश्रमणानि समागतानि । दाक्षिण्यात्सर्वत्र मानितम् । ततस्तिहिने ग्रामग्रामात् श्रीसङ्घः सकलोऽपि मिलितः । यत्र न यान्ति तत्र ते श्राद्धा विपादं कुर्वते । अतस्तां 5 बहुरूपिणीं विद्यां स्पृत्वा रूपान् विधाय सर्वेषां मनोरथाः पूरिताः ।

§ २५५) रावणविजयं विधाय समेतेन श्रीरामेणायोध्याप्रवेशे समस्तलोकपार्थे 'धान्यस्य कुशलं गृहे' इत्थं पृष्टम् । लोकानां चेतसीति जातम्-यद्वर्पाणि चतुर्दशयावद्वने स्थितः । अन्नप्राप्तिनं जाता । अतः प्रथममेवेदं पृष्टम् । इङ्गिते राज्ञा तदवगत्य महाजनो निमन्त्रितः। प्रहरद्वये आकारितः । तेषां सुवर्णस्थाले महामूल्यानि रत्नानि सुक्तानि । एकेकस्थामिस्रुखमालोकयति । एकेनोक्तम्-देव ! नवीना रसवतीयम् । परं रत्नानि न शक्यंते भोक्तम् । 10 यद्येवं जानीथ तदा मम पृच्छायां कथं हसिताः १ । शृणुत-'उत्पत्तिर्दुर्लभा यस्य०' ।

(३२९) अन्नं प्राणा वलं चान्नम् अन्नं जीवितमुच्यते । परमौषधमन्नं हि सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥

§ २५६) खरतराणामाचार्याणां निश्चि कोऽपि रंको दुर्भिक्षे परिश्रमन् शालाद्वारि समागतः पूत्करोति ।
गुरुभिः श्रुतो वारितोऽपि न याति । ततो गुरुभिर्वहिःगिःसृत्य वारितः—अरे । अन्यत्र याहि । वयं दर्शनिनः ।
ततो विशेपतश्ररणयोर्लगित्वा स्थितः । ततो गुरुभिस्तपोधनमुत्थाप्य श्रावकस्थैकस्याकारणं प्रहितम् । तस्य मोज-15
नायापितः । तेन निजगृहे नीत्वा निजवालकशीताशनं मोजितः । अत्याहारेण विस्विकया मृतः । शुभध्यानेन
व्यन्तरोऽजिन । ज्ञानेन ज्ञात्वा पुनरिष रंकवेषं विधाय तथैवागतः । गुरुभिरिष तथैवोत्थाय वारितः । स
निजरूषं प्रकटीकृत्येति जगाद—भगवन् । भवतां प्रसादेन ममेदशी संपत्तिरजिन । ततः किमिष याचध्वम् ।
तैरुक्तम्—वयं किं याचामहे । यैस्तवान्नं दत्तं तानेव हि व्यवहारिणो विधेहि । अपरं यो गुरून् पूजियष्यित
तस्य गृहे न दारित्रम्—इत्युक्त्वा मम पूजां कारय सर्वत्र ।

§ २५७) कस्यापि राज्ञो राज्ञी वदति-नृप! मम आतुर्व्यापारं देहि। विपर्जोयम् (१)। राजाह-राज्ञि! व्यापारस्तस्य दीयते, यो व्यापारं कर्ज्ञं जानाति। सा न तिष्ठति। ततो दत्ता हस्तिपदरक्षा। ततश्रतुष्पथे लोकैः सह
कल्हं कृत्वाऽऽगतः। ततो राज्ञा कस्यापि पूर्वव्यापारिणो नित्यमवलगां विद्धतः पदश्रष्टस्य हस्तिपदे रक्षाव्यापारो दत्तः। चतुष्पथे तत्र डालं दत्त्वा यो य आयाति तस्य तस्याग्रे वदति-अत्र राज्ञो गज्ञ्ञाला भविताः
अत्र पुनः पद्वहस्तिन आलानस्तम्भो भावी। एवं भणतस्तस्य व्यवहारिभिरुक्तम्-इह मा कृथाः, अस्पद्वहाणि 25
पात्रिष्यन्ति। इति च्छद्म कृत्वा द्रव्यं गृहीतम्। प्रात्र्लक्षसंख्यधनान्यादाय राज्ञोऽग्रे मुक्तानि। पृष्टं च नृपेण।
भणितो यथार्थः। हर्पितेन भूपेन महान् व्यापारो दत्तः।

30

# परिशिष्टम्. १.

# प्रवन्धचिन्तामणिगुम्फितकतिपयप्रवन्धसंक्षेपः।

§ २५८) अवन्तिदेशे प्रतिष्टानपुरे विक्रमो राजपुत्रो भद्दमात्रयुतो रोहणे तदासन्नपुरे कुम्भकारगृहे खनित्रम्। श्रातः खनीपार्थे भट्टेन मातुर्पृतिः। हा दैवमिति। सपादलक्षमूल्यं रत्नम्। वलन् भट्टेन क्रशलम्। तत्करा-

5 टाच्छिद्य खनीकण्ठे<del>−</del>

(३३०) धिग् रोहणगिरिं दीनदारिक्र्यव्रणरोहणम् । दत्ते हा दैवमित्युक्ते रह्नान्यर्थिजनाय यः॥ ततो अवन्तिदेशपार्श्वे पटहस्पर्शेन राजा । मुहूर्तं विनापि सो दध्यौ । कोऽपि कोपी सुरः प्रतिदिनं नृपं हन्ति । निंशीथे भोजनादीनि पल्यङ्के निजदुक्लाच्छादितोच्छीर्पकम् । दीपच्छायामाश्रित्य कृपाणपाणिः । तुष्टो-ऽहमग्निवेतालो भक्त्या । नित्यं देयम् । प्रतिपन्नम् । आयुःप्रश्ने खखामिप्रश्नः । शतमेकं नोनाधिकम् । यतः-

(३३१) सा नितथ कला तं नितथ ओसहं तं किं पि नितथ विज्ञाणं। जेण धरिज्ञइ काया खज्जंती कालसप्पेणं॥

रणेन जितो अग्निवेतालः सिद्धः । यतः-

(३३२) सत्त्वैकतानवृत्तीनां प्रतिज्ञातार्थकारिणाम्। प्रभविष्णुर्न देवोऽपि किं पुनः प्राकृतो जनः॥ §२५९) प्रियङ्कमञ्जरी कन्या पं० वेदगर्भः । आम्रसंवन्धे कोपितः । पतिविलोकनाय वने, तृपा, पशुपालः, 15 करचण्डी । योग्यं ज्ञात्वा गृहे आनीतः । पण्मासीं वषुःसमारणा । स्वस्ति० । प्रधानमुहुर्ते नृपसभायाम् । क्षोभात् । उशरद् । नृपविसायम् । पण्डितः प्राह-

(३३३) उमया सहितो रुद्रः शंकरः शूलपाणियुग्। रक्षतात् तव राजेन्द्र! टणत्कारकरं यशः॥ ततो नृपेण खपुत्रीं । पण्डितोक्तं मौनमेव क्व । तया परीक्षार्थं पुस्तकशोधने विन्दुमात्रारहितान्यक्षराणि । नखच्छेदिन्या महिपीपाल एव निर्णीतः । अतः प्रभृति जामातृशुद्धिः । चित्रभित्तौ महिपीनिवहे द्शिते तदाह्वा-20 नोचितानि वचांसि । महिपीपाल एव नि० । कालीदेवीमारराध । पुत्रीवैधव्यभीतेन नृपेण दासी० । देव्येव तुष्टा । तज्ज्ञात्वा राजसुताऽऽगता तत्र । अस्ति कश्चिद् वाग्विशेषः १ । कुमारसंभवादिकाच्यत्रयम् । कालिदासप्रवन्धः । § २६०) श्रे॰ दान्ताककारितावासगृहीतशयनेन पतामीत्युक्ते सुरे पत इत्युक्ते नृपे पतितं कनकपुरुपं प्राप्त-

वान् । [ सुवर्ण ] पुरुपसिद्धिः ।

§ २६१) अन्यदा कोऽपि विदेशी साम्रद्रिकज्ञः । अपलक्षणराजा पण्णवतिदेशस्वामी । कर्नुरात्रम् । कृपाणि-25 कामाकु० । अं० दर्शयामि तव । ३२ लक्षणाधिकं नावगतम् । पारितोपिकम् । सत्त्वपरीक्षाप्रवन्धः ।

§ २६२) अथ परकायप्रवेशं विना सर्वमफलम् । श्रीपर्वते भैरवानन्दयोगिपार्थे पूर्वं तत्रागतविष्रेण सह प्राप्य वलन्तौ खदेशे मृतपद्वहस्तिनमालोक्य-

वर्ष्मप्राहरिके द्विजे निजगजस्याङ्गेऽविश्वद्विद्यया, विप्रो भूपवपुर्विवेदा रूपतिः क्रीडाशुकोऽभूत्ततः। पछीगात्रनिवेशनात्मनि चपे व्यास्ट्य देव्या सृतिम्, विपः कीरमजीवयन्निजतनुं श्रीविक्रमो लब्धवान् ॥

-परवपुःप्रवेशविद्यासिद्धिः।

१ नृपामाचे च देश विनाशयति। (टिप्पनी)। २ प्रथम धूमं ततो ज्वालां तत. साक्षात् स । (टिप्पनी)। रघुवंश। (टिप्पनी)।

§ २६३) श्रीविकमनृपो राजपाटिकायां श्रीसङ्घसहितं श्रीसिद्धसेनाचार्यं सर्वज्ञपुत्र इति । परीक्षार्थं मानसं नमस्कारम् । आचार्येण-

(३३५) धर्मलाभ इति प्रोक्ते दूरादुच्छितपाणये। सूरये सिद्धसेनाय ददौ कोटिं नराधिपः॥ राज्ञा दीयमाने निरीहतया नाद्दतराचायैंर्भूरनृणी विधीयतामनेन कनकेन ततस्त्रथैव कृतम्'।

§ २६४) अन्यदा कोऽपि निःखः करात्तायसकृशदरिद्रपुत्रकः । उपालव्धेन भूपेन दत्तदीनारलक्षमादाय गतः । 5 राजा तं पुत्रकं कोशे नि०। यामत्रयेणागतगजाश्वलक्ष्म्यो निशि० सत्त्वादनुमतो जग्धुः। चतुर्थयामे सत्त्वनामा पुरुपः । छुर्यात्मघातं यावत् । तावत् तसिन् तुष्टे स्विलते च पूर्वगता अप्याजग्धः । गमनसङ्केतव्याघातिना सत्त्वेन विप्रलुव्धानां न गतियोग्या वः । विक्रमादित्यसत्त्वप्रवन्धः ।

§ २६५) अथ श्रीभोजो नित्यं भावनाभावितः प्रातः रैटङ्ककान् ददौ ।

(३३६) रोदिको मन्त्री-आपदर्थं धनं रक्षेत्। राजा-भाग्यभाजः क चापदः। मन्री-दैवं हि क्रप्यते कापि। राजा-सिश्चतोऽपि विनञ्यति॥

सभाभारपट्टे । पश्चशतीपण्डिताग्रे राजा-

(३३७) इदमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावद्स्ति सम्पदियम्। विपदि नियतोदयायां पुनरुपकर्तुं क्रतोऽवसरः॥

निजकरनिकरसमृद्ध्या धवलय भुवनानि पार्वणकाजाङ !। सुचिरं हन्त न सहते हतविधिरिह सुस्थितं कमपि॥

15

10

अयमवसरः [ सरस्ते सलिलैरुपकर्त्तमर्थिनामनिशम्। (339) इदमपि सुलभमम्भो भवति पुरा जलाभ्यद्ये॥]

कतिपयदिवसस्थायी पूरो दरोन्नतश्च भविता ते । तटिनितटद्रमपातनपातकमेकं चिरस्थायि ॥

20

(३४१) यदनस्तमिते सूर्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् । तद्धनं नैव पदयामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥ -इति खकृतं श्लोकम् ।

§ २६६) अन्यदा राजा राजपा० । [ काष्ट्रवाहं प्रति- ]

(३४२) कियन्मात्रं [ जलं विप्र ! जानुद्रं नराधिप ! । कथमीदृगवस्था ते न सर्वत्र भवादृशाः ॥ ] (३४३) लक्षं लक्षं पुनः [ लक्षं मत्ताश्च दश दन्तिनः। दत्तं भोजेन तुष्टेन जानुद्वप्रभाषिणे ॥ ] 25

§ २६७) अन्यदा निशीथे राजा-

(३४४) यदेतचन्द्रान्तर्जलद्लवलीलां प्रक्ररुते तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा। चौर:- अहं त्विन्दुं मन्ये त्वद्रिविरहाकान्ततरुणी-कटाक्षोलकापातवणशतकलङ्काङ्किततनुम् ॥

30

एकटा रात्री नष्टचर्याया तैलिकेन द्वीपदी पुन २ प्राव पृष्ट क०-अस्मीणट सदेसटड नारय कन्ह कहिज । जग दालिदिहि दुत्थिउ बलियधणह सुहज ॥

२ जाउ लच्छि धणकणकिय अन मयगल मयमत्त । तरल तुरगम जाउ सवि तउ म न जायसि सत्त ॥

३. हिससमयो वनविद्वर्जवपवनस्ति च ते विभवम् । हन्त सहन्ते यावत् तावद् द्वम <sup>1</sup> कुरु परोपकृतिम् ॥

25

(३४५) अमुष्मे चौराय प्रतिनिहितमृत्युप्रतिभिये प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकृते । सुवर्णानां कोटीर्दश दशनकोटिक्षतगिरीन् करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुञ्जनमधुलिहः॥

5 ६२६८) स्वधर्मवहिकां प्रेक्ष्य-

(३४६) तत्कृतं यन्न केनापि तद्दतं यन्न केन चित्। तत्साधितमसाध्यं यत् तेन चेतो न दूयते॥

इति दर्पान्धे पुरातनो मन्त्री कोऽपि श्रीविक्रमादित्यधर्मवहिकायां प्रथमं काव्यम्-

(३४७) अष्टौ हाटककोटयस्त्रिनवतिर्मुक्ताफलानां तुलां पश्चाद्यान्मद्मत्तगन्धमधुपक्रोधोद्धराः सिन्धुराः॥ तारुण्योपचयप्रपश्चितदृशां वाराङ्गनानां शतं दण्डे पाण्ड्यनृपेण दौकितमिदं वैतालिकस्यार्पितम्॥

इत्याकण्यं निर्गर्वनृपः ।

§ २६९) आगतसरखतीकुडुम्बम् । दासी-

15 (३४८) बापो विद्वान् [ वापपुत्रोऽपि विद्वान् आई विद्वषी आई ध्यापि विद्वषी । काणी चेटी सापि विद्वपी वराकी राजन् मन्ये विद्यपुक्षं कुटुम्बम् ॥ ]

ज्येष्ठं प्रति समस्यापदम्-'असारात्सारमुद्धरेत' । दानं वित्ता० ।

#### तत्पुत्राय-

हिमालयो नाम नगाधिराजः, प्रवालशय्या शरणं शरीरम्-इति भूपवाक्यम् । <sup>20</sup> (३४९) तव प्रतापज्वलनाज्जगाल, हिमा०। चकार मेना विरहातुराङ्गी, प्रवाल०॥ ज्येष्टभार्यां प्रति—'कवण पियावउं खीरु'।

> (३५०) जईय रावणु जाइयउ दहमुह इक्क सरीरु। जणणि वियंभी चिंतवइ कवणु पियावउ खीरु॥

§ २७०) अन्यदा गूर्जरदेशविद्यत्ताज्ञानाय श्रीभीमं प्रति गाथा-

(३५१) हेलानिइलियमहेभकुंभपयडियपयावपसरस्स । सीहस्स मएण समं न विग्गहो नेय संघाणं॥

(३५२) अंधयसुआण कालो भीमो पुहवीइ निम्मिओ विहिणा। जेण सयं पि न गणियं का गणणा तुज्झ इक्कस्स।।

श्रीगोविंदाचार्यकृता गाथेयम् । अन्धधृतराष्ट्र १०० सुता हता भीमेनेति ।

<sup>1</sup> ४० वाल १ सुवर्ण । एवविधा अष्टो । 2 पलशतैरेका तुला (टिप्पनी) ।

| <b>§ २७१) दामरसन्धिवि</b> ग्रही । अत्यन्तकुरूपः ।                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (३५३) यौष्माकाधिपस्निधविग्रहपदे दूताः कियन्तो द्विज !,                                           |
| मादक्षा बहबोऽपि मालवपते ! ते सन्ति तत्र निधा ।                                                   |
| प्रष्यन्तेऽधममध्यमोत्तमगुणप्रेक्ष्यानुरूपक्रमं                                                   |
| तैनान्तर्गतमुत्तरं प्रददता धाराधिषी रक्षितः ॥                                                    |
| § २७२) अन्यदा शीतर्तौ निशि कंचिन्नरं प्रेक्ष्य प्रातः-कथं शीतं सोढम् १-त्रिचेल्या। राजा-का सा १  |
| (३५४) रात्रा जानु[दिवा भानुः कुञ्चानुः सन्ध्ययोर्ह्योः ।                                         |
| राजन् ! शीतं मया नीतं जानु-भानु-कृशानुभिः ॥ ]                                                    |
| § २७३) भूपतितकणार्थे रोरं प्रति–                                                                 |
| (३५५) नियउयरपूर्णडा असमत्था तेहिं किं पि [ जाएहिं। 10                                            |
| सुसमत्था वि हु जे न परोवयारिणो तेहि वि न किं पि॥                                                 |
| (३५६) परपत्थणापवन्नं मा जणिए ! जणेसु एरिसं पुत्तं ।                                              |
| मा उयरे वि धरिज्ञसु पत्थियभंगो कओ जेण ॥                                                          |
| राज्ञोचे-कस्त्वम् ? तेनोचे- ] राज्ञेखरनामाहम् । तस्य हस्तिनीदानं कृतम् । पुनस्तेनोक्तम्-         |
| (३५७) शीतन्रा न पटी०, निर्वाता न कुटी०, वृत्तिर्नारभटी०.                                         |
| श्रीमद्भोज तव प्रसादकरटी भंक्तां ममापत्तटी ॥                                                     |
| § २७४) अर्ज्जनसाध्यो दुःसाधो राघावेधो मोजेन साधितः । हट्टशोभायां तैलिकेन स्विकेन स्वविज्ञानेन    |
| निर्गर्वः कृतः।                                                                                  |
| (३५८) भोजराज! मया ज्ञातं राधावेधस्य कारणम् । धाराया विपरीतं हि सहते न भवानि ॥                    |
| § २७५) सर्वदेवांगजौ शोभन-धनपालौ । तदुपाश्रये श्रीवर्द्धमानस्रित्तंत्रिमन्त्रितः प्राह- 20        |
| (३५९) भजेन्माधुकरीं [ वृत्तिं मुनिम्लेंच्छकुलादपि । एकान्नं नैव मुञ्जीत वृहस्पतिसमादपि ॥ ]       |
| (३६०) अपमानात्तपोवृद्धिः सन्मानाच तपःक्षयः। अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोरिव गच्छति॥           |
| (३६१) पुनराप्याय्यते धेनुस्तृणैरसृतसंभवैः । एवं जापतपोभिश्च पुनराप्याय्यते द्विजः ॥              |
| —याज्ञवल्क्यः । संतोपतुष्ट आरब्धस्नाने धनपाले विहर्तुमागतसाधुभ्यां दिधसंबन्धेन बुद्धे—'कतिपयपुर- |
| खामी°'।                                                                                          |
| वोधात्पूर्वं शोभनम्रुनिम्-गर्दभदन्त भदन्त ! नमस्ते । मर्कटकास्य वयसः ! सुखं ते ।                 |
| § २७६) अन्यदा नृपो मृगया० । एण नेघे । धनपालः-                                                    |
| (३६२) रसातलं यातु तवात्र पौरुषं क्कनीतिरेषा शरणो ह्यदोषवान् ।                                    |
| निहन्यते यद् बिलनापि दुर्बलो हहा महाकष्टमराजकं जगत् ॥                                            |
| (३६३) किं कारणं तु धनपाल! मृगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति सुवं वराहाः ?। 30                  |
| देव! त्वदस्त्रचितताः श्रयितुं स्वजातिमेके मृगाङ्कमृगमादिवराहमन्ये ॥                              |
| (३६४) वैरिणोऽपि हि मुच्यन्ते [प्राणान्ते तृणभक्षणात् । सदैवैते तृणाहारा हन्यते पदावः कथम्॥]      |
| संन्यस्तमृगयो नृपो नगरं प्रति०।                                                                  |
| १ निधानसंबन्धे प्रतिबोध सर्वेदेवस्य। शोभनस्य दीक्षा (टिप्पनी)।                                   |

(३६५) नाहं खर्गफलोपभोग[तृपितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया, सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन सततं साधो न युक्तं तव । खर्गं यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुवं प्राणिनो, यज्ञं किं न करोपि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा वान्धवैः ॥]

5 पुना राजप्रश्न:-यूर्प कृत्वा०।

(३६६) सत्यं यूपं तपो ह्यग्निः कर्माणि समिधो मम । अहिंसामाहुर्ति दयादेप यज्ञः सनातनः ॥
-इति शुकसंवादादर्हद्वर्माभिम्रुखो राजा ।

§ २७७) अन्यदा सरखतीकण्ठाभरणप्रासादे खत्तके रत्या सह हस्ततालदानपूर्व सारं मूर्तिमन्तमालोक्य हासायोक्तः पण्डितः प्राह−

10 (३६७) स एष भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो, विभर्ति वपुपाऽधुना विरहकातरः कामिनीम् । अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं, करेण परिताडयन् जयति जातहासः स्मरः॥

> (३६८) पाणिग्रहे पुलिकतं वपुरैशं भूतिभूषितं जयित । अङ्कारित इव मनोभूर्यस्मिन् भस्मावशेषोऽपि॥

> > इत्यादिना श्रीतो नृपः।

15 § २७८) यानवणिग्मदनमयपद्धिकायां प्रशस्तिकाच्यानि । नृपोक्तः स आह । नीरधौ शिवायतने, मदन-पद्धिकां नियोज्येयं प्रशस्तिः ।

(३६९) अयि खल्छ विपमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुपु कर्मणां विपाकः । सर्वेरिप पण्डितरस्रोत्तरार्द्धे पूर्यमाणे विसंवदित नृपोक्तो धनपालः—

हरशिरसि शिरांसि यानि रेजुईरिहरितानि छुटन्ति गृधपादैः॥

20 चेद्विसंवादस्ततः कवित्वनियमः । राजा तदैव यानानि नीरधौ । तथैव कृते पण्मासैः काच्यार्द्वम् । §२७९) तिलकमञ्जरीग्रन्थे वाच्यमानेऽधः कचोलम् । [मामत्र कथानायकं, विनीता स्थाने अवन्ती, शक्रा-वतारपदे महाकालं कुर्वन् यद्याचसे तत्तुभ्यं ददामीति । ]

(३७०) दोमुहय निरक्खर लोहमइय नाराय तुज्झ किं भणिमो। गुंजाहिं समं कणयं तुलंतु न गओसि पायालं॥

25 राज्ञा दंग्धा कोपात् सा प्रतिः। सुतासान्निध्यात् पुनरुद्धरिता।

§ २८०) कापि पर्वणि स्नानन्यग्रे लोके अलन्धिभक्षो भार्याताडितो वियो राजनरैः सभानीतः । राजोक्तः-

(३७१) अंवा तुष्यति न मया न [ खुपया सापि नाम्वया न मया। अहमपि न तया न तया वद राजन्! कस्य दोषोऽयम्॥]

सर्वपण्डितानववोधे खबुद्ध्या राजा ज्ञात्वा लक्षत्रयी प्रसादीकृता । कलहमूलं दारित्रमेव ।

30 §२८१) अन्यदा सर्वदर्शनमुक्तिमार्गे पृष्टे पण्मासावधौ निश्चि श्रीशारदा नृपं प्रति—'श्रोतव्यः सौगतो०।' श्लोकिममं राज्ञे दर्शनिभ्यश्च समादिश्य तिरोहिता।

(३७२) अहिंसालक्षणो धर्मो मान्या देवी सरस्वती। ध्यानेन मुक्तिमामोति सर्वदर्शनिनां मतम्॥

§२८२) परोत्रत्यां<sup>†</sup> राज्ञोक्तः श्रीमानतुङ्गसूरिरात्मानमापाद[४४]शृह्वलावद्धं कारियत्वा प्रति काव्यं शृह्वला-भद्गः । इत्यं प्रभावना । श्रीमानतुङ्गाचार्यप्रवन्धः ।

(३७३) उत्थायोत्थाय वोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कृतम् । आयुषः खण्डमादाय रिवरस्तमयं गतः॥ (३७४) लोकः एव्छिति मे वार्ता द्वारीरे कुद्यालं तव । कुतः कुद्यालमस्माकं आयुर्याति दिने दिने॥ (३७५) श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराह्णिकम् । मृत्युर्ने हि प्रतीक्षेत कृतं चास्य न वा कृतम्॥ ५ (३७६) मृतो मृत्युर्जरा जीणी विपन्ना किं विपत्तयः। व्याधयो व्याधिताः किन्नु दृष्यन्ति यदमी जनाः॥ ॥ श्रीहर्पसानित्यताश्लोक ४ प्रवन्धः॥

§२८३) श्रीभोजो भीमं प्रति वस्तु ४। वेश्यया स्पृष्टः पटहः। गणिका १, तपस्ती २, दानेश्वर ३, द्यूत-कार ४-इति वेश्योक्तम्। श्रीमीमो भोजं प्रति प्रा०। वस्तुचतुष्टयप्रवन्धः।

§ २८४) अन्यदा निश्च वीर०-

10

(३७७) माणसणा(डा) दस दस दसा सुणीइ लोअपसिद्ध । मह कंतह इक ज दसा अवर ति चोरिहिं लिद्ध ॥

प्रातः कृपयानीय प्रत्येकं लक्षमूल्यं वीजपूरद्वयं प्रच्छनं दत्तम् । तेन तत् खरूपमज्ञात्वा पत्रशाकाहे । तेना-प्यज्ञाते कस्यापि मेटार्थम् । तेन श्रीभोजाय ।

> (३७८) वेलामहस्रुकस्रोलपिस्टियं जइ वि गिरिनईपत्तं। अणुसरइ मग्गलग्गं पुणोवि रयणायरे रयणं॥

15

परेपामदशाः । यतः-

(३७९) प्रीणिताद्येषविश्वासु वर्षास्वपि पयोलवम् । नाप्तुयाचातको नृनं नालभ्यं लभ्यते कचित् ॥ (३८०) सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति क्रबुद्धिरेषा । पुराकृतं कर्म तदेव भुज्यते द्यारीर हे निस्तर यत्त्वया कृतम् ॥

20

† टिप्पन्याम्-पुरा मयूर-वाणाख्या भावुकशालको राजमान्यो । वाण स्त्रभगिनीमिलनाय यया । मयूरेण निश्चि तामनुनीयमानाम-ऋणोत् ।

'गतप्राया रात्रि क्वशतनु शशी शीर्यत इव प्रदीपोऽय निद्वावशसुपगतो धूर्णित इव । प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कुधमहो

भूयो भृय पठन् वाण -

कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चिं ! कठिनम् ॥'

सा लिजाता, कुष्टी भवेति शशाप वन्धुम्। शीतताँ नृपाग्रे मयूरेण वरकोडीति सोपहासमूचे । तेन खादिराङ्गारकुण्डोपिर सिक्क विधाय प्रतिकाच्य सिक्कपद श्रुरिकया छिन्दन् पचिभ कान्येनिरालम्ब , सूर्यप्रसादात् पुनर्नवो देह । राज्ञो विस्तय । मयूरस्तद्गीप्येया पाटो पाणी च छिरवा पष्टेऽक्षरे भवानीप्रसादेन नवो पाणी पादो व जातो । तयोमेहिमा वादश्च । राजादेशात् काश्मीर प्रति चेलतु । सरस्वत्यादेशेन जिताजितनिर्णये जितस्य पुस्तकानि अग्ने ज्वाल्यानि-इति प्रतिज्ञा । धारासमीपे-रे रे शाटकमलनिर्धाटक । नगरे का वार्ता । अश्वावह ॥ लोहकार०-सृतका यत्र० ॥ कुलाल लिक्या-पर्वताग्रे० ॥ नापितस्य-ज्ञकनाडी पत्यरि० ॥ चित्रकरस्य-विहितानिर्विपा० ॥ सरस्वतीपुरे देव्या समस्यापिता-'शतचन्द्र नभस्तल ।' 'दृष्ट चाणूरमहेन' । वाणेन शीव्र-दामोदरकराघातविद्वलीकृतचेतसा दृष्ट० ॥ मयूरस्य सूर्यसाक्षिध्यात् पुस्तकेप्वदग्धेषु द्वयोर्मानम् । शिवशासन विनाऽन्यत्र क्रास्तिदशी शक्तिस्ततो . . चाहूता श्रीमान- सुङ्गाचार्या ।

प्र• प्र• स• 16

15

(३८१) लोकं विलोक्य धनधान्यवरेण्यपुण्यं प्राप्य प्रधानवनिताजनिताभिरामम् । किं मूढ! कांक्षसि मुधा वसुधातलेऽस्मिन् रे जीव पीवरतरं सुकृतं कृतं न ॥ ॥ वीजपूरप्रवन्धः॥

§२८५) एको न भव्य इति [रात्रौ] पाठितेन शुकेन सभायां [प्रातः] केनाप्युत्तरमददता पण्मासाविधं व्याचित्वा वररुचिर्देशान्तरं अमन् श्वमोचादानासमर्थपशुपालं लात्वा वस्त्रान्तरितस्कन्धारोपितश्वः। नृपसभां नृपप्रश्नः। स प्राह-देव! लोभ एको न भव्यः। यतः-

- (३८२) अहो लोभस्य [साम्राज्यमेकच्छत्रं महीतले । तरवोऽपि निधिं प्राप्य पादैः प्रच्छादयन्ति यत् ॥]
- (३८३) तावन्नीतिर्विनीतत्वं मितः शीलं कुलीनता । यावन्नहि जयी लोभः क्षोभं नाभ्येति जन्तुषु ॥ ॥ एको न भव्य-प्रवन्धः ।।
- (३८४) कविषु कामिषु भोगिषु योगिषु द्रविणदेषु जितारिषु साधुषु । धिनेषु धन्विषु धर्मधनेषु च क्षितितछे नहि भोजसमो नृपः ॥
- (३८५) किं नन्दी किं मुरारिः किम्र रितरमणः किं विधः किं विधाना, किं वा विद्याधरोऽयं किमथ सुरपितः किं नलः किं कुवेरः। नायं नायं न चायं न खलु निह न वा नापि नासौ न चैष, कीडां कर्तुं प्रवृत्तः खयमपि च हले भूपितभांजदेवः॥
  - (३८६) क्षुद्राः सन्ति सहस्रद्भाः खभरणव्यापारमात्रोद्यताः, खार्थो यस्य परार्थे एव स पुमानेकः सतामग्रणीः ।

### † एतद्ग्रे टिप्पन्यां इमे श्लोका लिखिता लभ्यन्ते—

देव त्व जय <sup>1</sup> कासि ? लुटधकवध् पाणो किमेतत्पलं, क्षामं किं सहजं व्रवीमि नृपते यद्यस्ति ते काँतुकम् । गायन्ति त्वद्रिप्रियाश्चतिटनीतीरेषु मिद्धाङ्गना , गीतान्धा न चरन्ति टेव <sup>1</sup> हरिणास्तेनामिपं दुर्वलम् ॥ सीतेति नाम । वादी नष्ट ।

चेतोहरा युवतय स्वजनोऽनुकूल सद्वान्धवा प्रणयगर्भगिरश्च भृत्या ।
गर्जन्ति दन्तिनिवहास्त्ररलास्तुरङ्गा राजन् । न किंचिदिह नेत्रनिमीलनेऽस्ति ॥ १ ॥
शीतत्रा न पटी न चाग्निशकटी नास्ति द्वितीया पटी, निर्वाता न कुटी प्रिया न गुमटी भूमो च घृष्टा कटी ।
वृत्तिर्नारभटी न तुन्दलपुटी नाथास्ति मे सङ्कटी, श्रीमद्भोज ! तव प्रसादकरटी भक्ता ममापत्तटी ॥ २ ॥
वक्त्रांभोजं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते, वाहु काकु स्थवीर्यस्मृतिकरणपदुर्दक्षिणस्ते समुद्र ।
वाहिन्य पार्श्वमेता कथमपि भवतो नैव सुद्धन्त्यभीक्ष्ण, स्वच्छेऽत्र मानसेऽस्मिन् कथमविनपते तेऽम्बुपानाभिलापः ॥ ३ ॥

आवाल्याधिगमान्मयेव गमित कोटि परामुन्नतेरस्पत्सकथयेव पार्थिवसुत सप्रत्यसो रुज्जते । इत्थ खिन्न इवात्मजेन यशसा दत्तावरुम्भोऽम्बुधेर्यातस्तीरतपोवनानि तपसे वृद्धो गणानां गण ॥ ४ ॥ शौर्यं शत्रुकुरुक्षयाविध यशो व्रह्माण्डभाण्डाविधस्त्यागस्तर्कुकवान्छिताविधिरेयं क्षोणी समुद्राविध । श्रद्धा पर्वतपुत्रिकापतिपदद्वन्द्वप्रणामाविध श्रीमद्भोजमहीपतेर्निरविध शेपो गुणाना गण ॥ ५ ॥

> सुरताय नमस्तुभ्यं जगदानन्ददायिने । अत्र विजया-आनुपद्गि फल यस्य भोजदेव भवादशाः ॥ ६ ॥

20

#### दुःपूरोदरपूरणाय पिवति स्रोतःपर्ति वाडवो, जीमृतस्तु निदाघसम्भृतजगत् सन्तापविच्छित्तये॥

#### ॥ श्रीमोजप्रवन्धः॥

§ २८६) सपादलक्षप्रहितक्षुरिकातः पालिताञ्दयुगशीला वक्कलादेवी वेश्या श्रीमीमेनोहा । तस्याः पुत्रः हर-पालदेवस्तदङ्ग लिस्चवनपालदेवस्तस्य श्रीकुमारपालः । श्रीसिद्धमीतः कियन्त्यञ्दानि देशान्तरे व्यतिक्रम्यागतः 5 पत्तने श्रीकर्णश्राद्धे । आलिगकुम्भकारगोपितः । ततः क्षेत्रे स्र्डमध्ये अन्वागतनरैः कुन्ताग्रेण । ततः प्रान्तरं व्रजन् उंदरदंका २०; ततो दिनत्रयक्षुधार्तः । कयापि करम्भकेन प्रीणितः । एवं परिश्रमन् उदयनपार्थे शम्बलार्थं स्तम्भतीर्थे पौपधागार गतः । उदयनपृष्टाः श्रीहेमस्ररयः—राजायं भावी । द्वयोः प्रत्येकं राज्यप्राप्तिपत्र-मर्पितम् । कुमारः—यद्यदस्तथ्यम् , ततस्त्वमेव राजाऽदं सेवकः । प्रश्नुभिर्जिनशासनप्रभावकेन भाव्यमिति हृष्टो मित्रणा शम्बलादिना प्रीणितो मालवे । कुण्डिगेश्वरप्रासादे ।

(३८७) पुन्ने वाससहस्से सयंमि वरिसाण नवनवइ अहिए। होही कुमरनरिंदो तुह विक्रमराय सारिच्छो॥

गाथामालोक्य जातप्रत्ययः । श्रीसिद्धस्तं श्रुत्वा तमाचोरितरव्वाकवाहडेन नामा(१) पत्तने म्रुहडासाप्रताप-मस्रुपत्नी वा० ऊमादे वंधुर्वणिगट्टे ।

(३८८) पुत्रादिष प्रियतमैकवराटिकाणां मित्रादिष प्रथमयाचितभाटकानाम् । आजानुरुम्वितमलीमसञ्चाटकानां वज्रं दिवः पततु मूर्प्ति किराटकानाम् ॥

प्रातर्भावुकेन राजसभां नीतः । संवृतांचल एकः । योजितकरोऽन्यः । क्रुमारपालः पश्चाशद्वर्षदेश्यो राज्यम् । हता राजवृद्धा विश्वासघातकत्वात् । नर्मादिपरभावुकाङ्गभङ्गो नेत्रकर्पणम् । यतः–

(३८९) आदौ मयेवायमदीपि नूनं तन् नो दहन्मामवहेलितोऽपि । इति भ्रमादङ्गलिपर्वणाभिस्पृशेत नो दीपमिवावनीपम् ॥

(३९०) प्रभासमृद्धिरेवैषा जीवितं राज्यसंपदः । यथाम्भः कमलकोभायै तैलं वा दीपदीघितेः॥

शास्त्रम् । ततः प्रोढिमा । आलिगक्रम्भकारस्य सप्तशतग्राममितचित्रक्टीयपद्दी । श्रीउद्यनाङ्गजो महामात्यो वाहडदेवः । कर्पका अङ्गरक्षपदे ।

§ २८७) श्रीपत्तने लातानशनाम्बाविमानभङ्गे विश्रैरित्यस्यया श्रीहेमस्रिर्मालवे। 'आपण पर्इं प्रभु०' इति चिंतापराः। श्रीउदयनोक्तागमाः कृतज्ञमौलिना श्रीक्वमारेणोक्तम्-नित्यं आगन्तव्यम् । श्रीहेम०-भ्रंजीम०॥ 25 राजा एको वासः। इति प्रेत्य शुभायेति। ततः सदा गमनागमने। कोऽपि मत्सरी। विश्वा०॥ सिंहो०॥ रात्रौ भोजने। अधामधा०॥ मृते खज०॥

(३९१) पयोदपटलच्छने नाश्नन्ति रविमण्डले। अस्तं गते तु भुञ्जाना अहो भानोः सुसेवकाः॥

यग्रश्चन्द्रगणिनासने प्र०।राजा-जीवं विना कथं प्र०१। गुरवः-भवतां गजाद्या रिपौ सज्जी०, उत नित्येवायं राजव्यव०। तद्गुणरिक्षतेन पूर्वप्रतिपन्नराज्ये दीयमाने प्रभुः । राजप्रति०॥ संनिहीगि०॥ इति प्रीणितो ३० राजा। श्रीहेमस्रिचरित्रं पृष्टः श्रीउदयनः प्राह-

§ २८८) धन्धुके [मोढकुले ] चाचिग-चाहिणिपुत्रश्राङ्गदेवोऽष्टाब्दः श्रीदेवचन्द्रस्रिरिभस्तत्रागते रममाणो दृष्टः।

शस्त्रत् ११९९ वर्षे कार्तिक शुदि २ खौ हस्ते पट्टाभिपेक ।

लक्षणानि वीक्ष्य-यद्ययं क्षत्रियक्कले तदा सार्वभौमः, यदि विणिग्-विष्रक्कले तदा महामात्यः, चेदर्शनं प्रतिपद्यते तदा युगप्रधान इवेति विचार्य तत्पुरसङ्घं मेलियत्वा गृहं गताः । चाचिगे ग्रामान्तरे मात्रा स्वागतादिना
श्रीसङ्घल्तोपितः । श्रीसङ्घो मत्पुत्रार्थमागत इति हर्पाश्रुणि मुश्चन्ती स्वं रत्नगर्भ मन्या विपण्णा । यतस्तत्पिता
मिथ्यात्वी। ग्रामेऽपि नास्ति । स्वजनानुमता माता गुरुभ्यो निजं पुत्रं ददौ । आचार्यः प्रश्ने ओमित्युचरन् गृहीतः ।
तत् ज्ञानानमुक्ताहारः पुत्रदर्शनावधि चाचिगः । उदयनः स्वावासे वांधवभक्त्या प्री० । तदनु चाङ्गदेवं तदुत्सङ्गे
निवेश्य पश्चाङ्गप्रणामपूर्वं दुक्तलत्रयं लक्षत्रयं च दौिकतवान् । चाचिगः प्राह-क्षत्रियमृत्ये १०८०, अधमृत्ये
१७५०, सामान्यस्थापि वणिजो मृत्ये नवनवित कलभौ इति । त्वं लक्षत्रयं ददत् स्थूललक्षायसे । मत्सुतोऽनर्घ्यस्तवभक्तिरनर्घतमा तिर्हे अस्य मृत्ये भक्तिरस्तु। द्रच्यं न लामि। मन्त्री-साधु साधुः युक्तं वृहि। चाचिगःयूयमेव प्रमाणम् । ततो गुरुभ्यो द० ।

10(३९२) धनधान्यादिदातारः सन्ति कचन केचन । पुत्रभिक्षाप्रदः कोऽपि पुनरत्र न दृश्यते ॥ दीक्षया कुलयुगोज्ज्वलनम् । यतो महाभारते-

(३९३) तावद् भ्रमन्ति संसारे पितरः पिण्डकांक्षिणः। यावत् कुछे विशुद्धातमा यती पुत्रो न जायते॥ श्रीहेमस्रिपादाः।

§ २८९) श्रीसोमेश० राजादेशात् । यत्र तत्र समये०॥ १॥ भववी०॥ २॥ राज्ञाऽऽरात्रिकाद्यनु तमेकान्ते 15 देवगर्भागारे—मत्समस्त्वत्समः शंभ्रसमो निह । भाग्यवशादेतत्रयसंपत्तिः । शिवदं देवं वृहि । आचार्याः— ईशमेव प्रादुःक्वें । यथा तन्मुखेन शिवमार्ग वेत्सि । नृपाश्चर्यम् । आवयोरेकाग्रयोः सर्व सुकरम् । मया ध्यानं त्वया धूपोत्क्षेपः । जलाधारोपरिहेमाभः । दुरालोकश्चश्चपातिरूपः । असंभाव्यस्तरः । तपस्ती प्रादु० । राज्ञः स्तुतिः । नृपेणादेशं देहीत्युक्ते, मोहनिशादिनमुखात्तनमुखादिति तद्वाणी । राजन्नयं महिंपः सर्वदैवतावतारः । ज्ञानमयः । एतिहप्ट एवासन्दिग्धो मोक्षः । तिरोदधे । श्रीहेमाचार्यो राजिनिति यावद् वृते, राजा तावन्ननाम 20 पादांभोजम् । तदादेशात्त्यक्तं मांसमद्यम् । ततः पत्तने वोधः । आज्ञावर्तिपु० । तृतीयव्रताधिकारे मृतकद्रव्य-द्वासप्ततिलक्षमितं पद्वं पाटितवान् ।

§२९०) सुराष्ट्रासंसुमाररणे आसुनानीतदशायां काष्ट्रप्रासादोऽपनीय नव्यपापाणरचनायां कृताभिग्रहो रण-भग्न उदयनो देवद्रव्यं २ याचन् खजनैरुक्तं वाहडामडसुतौ करिप्यथः। पात्राभावे तद्वेपधारिणं वण्ठं ननाम। आराधना।

25 (३९४) जिने वसित चेतिस त्रिभुवनैकचूडामणी कृतेऽनदानसिंद्वेषी सकललोकवद्वाञ्जलिः। समस्तभवभावनाप्रतिकृतिं समभ्यस्यतः स चान्त्यसमयक्षणः कचिद्वपैति पुण्येऽहिन॥

स्वर्गः । वण्ठोऽपि तद्भावनाद्रैवतेऽनशनः । ततः स्वजनैः पत्तने उक्तौ वाहड-आम्बडौ कृताभिग्रहौ । वर्षत्रयेण संपूर्णः प्रासादः । मम्माणिविम्त्रम् ।

१ ९९ लक्षा स्यु -टिप्पनी । २ देशेषु अष्टादशसु १४४४ प्रासादाः का०। मारि निवारयामास।

(३९५) त एव जाता जगतीह जन्तवः खकीयवंशस्य त एव भूषणम्। य एव देवे च गुरौ च वान्धवे यथास्त्रमौचित्यविधानतत्पराः॥

> मोक्षार्थं खघनेन ग्रुद्धमनसा पुंसा सदाचारिणा। वद्धं तेन नरामरेन्द्रमहितं तीर्थेश्वराणां पदम्, प्राप्तं जन्मफलं कृतं जिनमतं गोत्रं समुद्योतितम्॥ ॥ श्रीशत्रुक्षयोद्धारः॥

5

§ २९१) कपर्दिनानुमतेन केनापि सभायां कामन्दकीनीतौ-

(३९६) पर्जन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपतिः। विकलेऽपि हि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ राज्ञोक्ते 'मेघस राज्ञ उपम्या।' इति संसद्धर्पे। श्रीकपर्दिनोक्तम्-उपमा १, औपम्यं २, उपमेयं ३। तत्तो 10 नृपेण वर्षेण व्याकरणं काव्यम्। विचारचतुर्भुखप्रवन्धः।

§ २९२) 'रोम्णां ग्रहणमाकरे' मूलपाठे पं० उदयचन्द्रः प्राह-'प्राणित्यीङ्गाणा'मित्येकत्वम्। ततो रोम्णो ग्र०॥

§ २९४) उन्दरद्रव्येणोन्दरवसही कारिता। करम्भसम्त्रन्धे करम्त्रकविहारः । सपादलक्षीयमारितयूकव्यवहा-रिसारेण यूकावसही ।

§ २९५) नृपेणोक्त आलिगनामा प्रधानपुरुषः प्राह-श्रीसिद्धेष्टनवितगुणाः, द्वौ दोषौ । त्विय द्वौ गुणौ, दोपा अप्टनवितिरित्युक्ते, असमाधौ छुरिकां चक्षुः । श्रीसिद्धस्य गुणाः ९८ रणासुभटता-स्त्रीलम्पटताम्यां तिरो-हिताः । तव कार्पण्यादयो दोपा रणग्रूरता-परनारीसहोदरताम्यां तिरोहिताः । आलिगप्र० ।

(३९७) यूकालिक्षशतावलीवलवल्रहोलोल्लल्कम्बलो दन्तानां मलमण्डलीपरिचयाहुर्गन्धरुद्धाननः। नासावंशनिरोधनाद्गिणिगिणत्पाठप्रतिष्ठास्थितिः सोऽयं हेमडसेवडः पिलपिलत्खिल्लः समागच्छति॥

अञ्चल्लो वधः । पौपधागारपार्थे । श्रीयोगञास्त्रं श्रुत्वा-

(३९८) आतङ्ककारणमकारणदारुणानां वक्त्रेषु गालिगरलं निरगालि येषाम्। तेषां जटाधरफटाधरमण्डलानां श्रीयोगशास्त्रवचनामृतमुज्जिहीते॥

25

20

॥ वामराशिविप्रप्रवन्धः ॥

§ २९६) सुराष्ट्रातश्रारणौ-(३९९) लच्छि वाणि मुहकाणि ए पइं भागी मुहु मरउं। हेमसूरि अत्थाणि जे ईसर ते पंडिआ ॥ नूपेण दत्तसहस्तप्रभुपादानां प्रा० आरात्रिकानं०-

20

(४००) हेम तुहाला कर मरू जिह अचन्धुअरिद्धि । जे चंपह हिठा मुहा तीह उपहरी सिद्धि ॥

त्रिःपाठे लक्षत्रयम् । चारणप्रवन्धः ॥

§ २९७) यात्रामनोरथे नृपे युगलिका—डाहलदेशीयः श्रीकर्णस्त्वां प्रति । राजा खेदं गुर्वन्ते । श्रेयांसि० ॥१॥ 5 प्रशः—प्रारम्यते० ॥ प्रारम्य विभिनिहता । विभैः० ॥ २ ॥ द्वादशयामे धर्मेण विभाषगमः । किंकर्तव्यमृद्धो नृषः । ताम्बूलत्यागे । युगलिका—रात्रौ प्रयाणे वटलग्रकण्ठहारेण मृतः श्रीकर्णः । द्वासप्ततिसामंतयुतः श्रीसद्धेन सह सप्तदशहस्तमिते प्रश्चनमभूमिख्यंकारितविहारे प्रभावनां कृत्वा श्रीशञ्च अये । त्वया चरणग० ॥ १ ॥ यन्त्वया जगतीनाथ । न्यहन्यत मनोभवः० ॥२॥ दुक्लक्खउ० ॥३॥ विविधप्रार्थनावसरे—इक्कह पुछह० ॥४॥ पिठतनवे चारणे नवलक्षान् ददौ राजा । नृपादेशात् आंवडेन त्रिपष्टिलक्षे रैवतकपद्या । तीर्थयात्राप्रवंधः ।

10 §२९८) देशादाकारितश्रीदेवचन्द्रस्ररिभिः कनकोत्पत्त्यवसरे । मुद्गरसप्रायदत्तविद्यया त्वमजीर्णभाक्, कथ-मिमां विद्यां मोदक० तव मन्दाग्नेर्ददामि इति । श्रीहेमचन्द्रस्ररिदेवत्वात् ६ मासे राजाऽपि ।

> (४०१) खस्ति श्रीमति पत्तने चपगुरुं श्रीहेमचन्द्रं सुदा स्वःशकः प्रणिपत्य विज्ञपयति स्वामिन् त्वया सत्कृतम् । चन्द्रस्याङ्कमृगे यमस्य महिषे यादस्सु यादःपते-विष्णोर्मतस्यवराहकच्छपकुछे जीवाभयं तन्वता ॥

(४०२) नम्रं शिरः कुरु तुरुष्क कलिङ्ग लिङ्गं त्यक्तवा वनं व्रज गजवजमङ्ग यच्छ । मुश्रायुधं मगध मालव मालपोचैनेन्वेप गूर्जरपतिः कुपितोऽभ्युपैति ॥

(४०३) मौिलं मालवनायको नमयति खामङ्गलं जाङ्गल-खामी कृन्तित दक्षिणिक्षितिपतिगृह्णाति दन्तेस्तृणम् । सिन्धौ सिन्धुपतिर्निमज्जित नगोत्सङ्गे च वङ्गेश्वरो नइयत्याद्यु निदाम्य यस्य जियनः प्रस्थानभेरीखरम् ॥

॥ श्रीकुमारपालप्रवन्धः ॥

§ २९९) [ मरुवास्तव्यः ] श्रीमाल ऊदाको विणग् वर्षायां घृतक्रयार्थम् । [ टिप्पण्याम्-रात्रौ व्रजन् कर्म-करैरेकसात्केदारादपरसिन्नीरैः पूर्यमाणे 'के यूयम् १' अम्रकस्यामुकाः । ममापि कापि सन्ति १ । तैः कर्णावत्यां 25 तवापि सन्ति । शक्कनग्रन्थिः । सक्कडम्बस्तत्र कर्णावत्यां [ वायटीय ]प्रासादे छीम्पिकाभोजनं तद्दत्तस्थितिः । लक्ष्मीवृद्धौ नव्यावासस्वाते निधिः । ततः स उदयनमन्त्री । [ टि०-तत्रातीतादिचतुर्विशतिजन ७२ समलंकृतः प्रासादः कारितः । ]

(४०४) कृतप्रयत्नानिप नैति कांश्चन खयं शयानानिप सेवते परान् । द्वयेऽपि नास्ति द्वितयेऽपि विद्यते श्रियः प्रचारो न विचारगोचरः ॥

30 तदङ्गजा बाहडदेव १, आम्बड २, चाहड ३, सोॡ ४ [अपरमातृकाः ]।

§३००) सान्तू राजपा० सकारितप्रासादे वाराङ्गनास्कन्धन्यसहस्तं कमि चैत्रवासिनं दद्र्श । देवान् चित्रवा स नतः । स लिखतः श्रीमलधारहेमान्ते प्रवज्य संवेगात् श्रीश्रश्च वयं तपस्तेषे । (४०५) रे रे चित्त कथं भ्रातः प्रधावसि पिशाचवत्। अभिदं पश्य चात्मानं रागत्यागात्सुत्वी भव॥ (४०६) संसारस्गतृष्णासु मनो धावसि किं सुधा। सुधामयमिदं ब्रह्मसरः किं नावगाहसे॥ देववन्दनाय तत्र गतः श्रीसान्तुस्तं प्रेक्ष्य विसयः। सः-

(४०७) जो जेण सुद्धधम्मंमि ठाविओ संजएण गिहिणा वा। सो चेव तस्स जायइ धम्मगुरू धम्मदाणाओ॥

॥ लजाप्रबन्धः ॥

§ ३०१) जित ८४ वादः क्रमुद्चन्द्रः श्रीदेवस्रिशिष्यरत्नप्रभः प्रदोषे गुप्तवेषो रात्रौ कु० मठे । तेन कस्त्व-मित्युक्ते । अहं देवः । को देवः । अहम् । अहं कस्त्वं श्वा । श्वा कः । त्वम् । त्वं कः । अहं देवः । इति 10 चक्रभ्रमदोषात् ।

(४०८) हंहो श्वेतपटाः किमेष कपटाटोपोक्तिसण्टङ्कितैः संसारावटकोटरेऽतिविकटे मुग्धो जनः पात्यते। तत्त्वातत्त्वविचारणासु यदि वो हेवाकछेशस्तदा सत्यं कौमुद्दचन्द्रमङ्कियुगलं रात्रिंदिवं ध्यायत॥

15

(४०९) कः कण्ठीरवकण्ठकेसरसटाभारं स्पृत्रात्यंहिणा कः कुन्तेन सितेन नेत्रकुहरे कण्डूयनं काङ्क्षति । कः सन्नह्यति पन्नगेश्वरित्रारोरत्नावतंसिश्रये यः श्वेताम्बरशासनस्य कुरुते वन्द्यस्य निन्दामिमाम् ॥

श्रीसिद्धराजसभावादावसरे कुमुदः श्रीहेमचन्द्रं प्रति । पीतं तक्रम् । श्रेतं तक्रम् , पीता हरिद्रा । युवयोः को 20 वादी ? । श्रीदेवसूरिभिरयं वालः । अनेन को वादः । त्वमेव वालो योऽद्यापि कटीद० वस्नं न धत्ते ।

(४१०) खद्योतस्रुतिमातनोति सविता जीर्णोर्णनाभालय-च्छायामाश्रयते दाद्यी मदाकतामायान्ति यत्राद्रयः । इत्थं वर्णयतो नभस्तव यद्यो जातं स्मृतेर्गोचरं तद्यस्मिन् भ्रमरायते नरपते! वाचस्ततो मुद्रिता॥

.25

(४११) नारीणां विदधाति निर्वृतिपदं श्वेताम्वरमोस्रसत्-कीर्तिस्फातिमनोहरं नयपथमस्तारभङ्गीगृहम् । यस्मिन् केवलिनो विनिर्जितपरोत्सेकाः सदा दन्तिनो राज्यं तज्जिनशासनं च भवतश्चौलुक्य ! जीयाचिरम् ॥ े ६२०२) ३६०००० ग्रामकन्यकुङ्घदेशकल्याणकटकपुरे श्रीभृयराजा राजपा० । स्त्रीं प्रेक्ष्य कामार्तः । यतः– (४१२) न पञ्चिति दिवा घूकः काको नक्तं न पञ्चिति । कामार्तः कोऽपि पापीयान् दिवा नक्तं न पञ्चिति ॥

खनरेणानायि प्रोक्तस्वनीचत्वात्-पूर्वे धृतकरा सा मुक्ता लिखतेन राज्ञा । स्वकरो छेदितो गवाक्षगौ निज-5 यामिकैरेव । महाकालाराधनादागतौ करौ । मालवदेशं तसै दत्त्वा तापसः संजातः ।

§ ३०३) कन्य० एकदेशगूर्जर० वडीयारदे० पश्चासरग्रामे चापोत्कटवंश्यं झोलिकास्यं वालं वनाऽग्रे आरोप्य माता रन्धनादिः श्रीशीलगुणस्रिभिस्तन्मातुर्श्वतं द्त्त्वार्पितो वीरमितगणिन्या पाल्यमानः। वनराजनामा ८ वर्षः। देवपूजा विना० मूपकान् मार०। गुरुणा निपिद्धोऽपि दण्डयोग्या अमी। तस्य जातके राजयोगं मत्वाऽयं महाराजा भावीति मातुः सम०। [चौर मातुलेन सह] धाट्यादिना चरति। काकरग्रामे धनिगेहं मुण्णन् दिधभाण्डे 10 करे पतिते भ्रक्तोऽहमिति सर्वं हित्वा गतः। अन्यदा तद्भिगन्या श्रीदेव्या निशि गुप्तशृत्त्या वन्धुवात्सल्यात् स्नानादिनोपकृतो मम राज्ये त्वयैव तिलकं विधेयम्। अन्यदा चौरैः कापि वने रुद्धेन जाम्वाकेन ५ शरमध्यात् २ भन्ने। श्रीवन[रा]जेनोक्तं मे महामात्यो भावीति।

§३०४) अथ कन्यक्क० तद्राजसुता महणका कंचुकसंवन्धे गूर्जर० पश्चक्कलं पण्मासैरुद्राहित २४ लक्षपारुथ-कद्रमान्, ४००० तेजीतुरङ्गान्, [सौराष्ट्रघाटे] लात्वा यान् श्रीवनराजेन हत्वा वर्षं वने स्थित्वा, पुरिनवेशाय 15 भूमिं विलोकयता अणहिलगोपः प्राप्तस्तेन यत्र शशकेन था त्रासितस्तत्र तन्नाम्नाणहिल्लपुरम्। [५० वर्षायः] प्रतिपन्नभगिन्या तिलकम्। जाम्बाको महामात्यः। आचार्यवचसा श्रीपार्श्वप्रतिमालंकृतं निजाराधकमृतियुतं पश्चासरं कारितम्। सं० ८०२।

§ ३०५) श्रीमूलराजा [स्वकारितप्रासाद] धर्मस्थानारक्षं विलोकयन् सरस्वतीतीरे एकान्तरोप० पंचग्रास्या० कांथिक तपिस्वनं आरोपिततृतीयज्वरकम्पमानकंथाकं प्रेक्ष्योवाच । सर्वथा कथं न हीयते । मुनिः-अभुक्तं 20 कर्म न० । नृपेण धर्मस्थानरक्षणायाभ्य० सः ।

(४१३) अधिकारात् त्रिभिर्मासैर्मठापत्यात्रिभिर्दिनैः । श्रीघं नरकवाञ्छा चेदिनमेकं पुरोहितः ॥ इति निपिद्धो नृपः ।

§ ३०६) श्रीपरमारवंश्यश्रीहर्पभूपो राज० शरवणमध्ये जातमात्रं वालं प्राप्य देव्यै० स मुझ इति नाम । ततः [राज्ञः] सीन्धलः सुतः । मुझे राज्यं रुद्रादित्यो महामात्यः । उत्कटत्वात्सीन्धलो निष्काशितः । गूर्जरदेशे 25 कासद्रासन्ने निजपल्लीं कृत्वोवास । दीपाली निश्चि मग० चौरवध्यभूमिपार्थ्वे श्रूकरं प्रति वाणम् । श्रवेन सङ्केतः । सीन्धलेन निवार्य शरेण हतः किरिः । सीं० तव सङ्केतकाले श्रूकरवधः श्रेयानथाधुनेति । तत्साहसतुष्टः । प्रेतो भूम्यपाति वाणवरं श्रीमुझान्त्यसमयं प्रकाश्य गतः । मालवे गतः । श्रीमुझसम्पदैकदेशं प्राप्तः । पुनरुत्क० नेत्रे किर्पते । ग्राममेकं दत्तं ग्रासार्थम् । पञ्चरगेन भोजः सुतः । तञ्जातकम् ।

मूलार्क श्रूयते शास्त्रे सर्वकल्याणकारकः । अधुना मूलराजेन योगश्चित्र प्रशस्यते ॥ स्वप्रतापानले येन लक्षहोम वितन्वता । सूचितस्तत्कलत्राणा वाप्पावप्रहिनग्रह ॥ कच्छपलक्ष हत्वा सहसाधिकलम्बराजमायातम् । संगरसागरमध्ये धीवरता दर्शिता येन ॥

१ टि०-सतीत्व डासदास्यऽह सत्यम् । २ राज्यरक्षायै परमारराजपुत्राजियोज्य ।

३ टि०-१०९८ वर्षे मूलराज्याभिषेक.।

४ टिप्पन्यां-वयजलदेवनामान निज विनेयं तेन राज्ञोऽभ्यर्थनया जात्यघुसणस्याष्टौ पलानि सृगमट ४ कर्प्र १ द्वात्रिंशद्वाराङ्गना । पुर्व य्रा० कृत्वा स्थापित स्वय ब्रह्मचारी० । राज्ञा परीक्षा । ताम्बूलप्रहारेण कुष्टिनी सज्जा च० इत्याटि ।

भ टि॰-गय गय रह गय तुरय गय, पायकडानि भिच । सग्गिटिड करि मतणुं महंता रुहाइच ॥

(४१४) पश्चाद्यात् पश्चवर्षाणि मासाः सप्त दिनत्रयम् । भोक्तव्यं भोजराजेन सगौडं दक्षिणापथम् ॥

[ ज्ञानिपार्श्वात्पुत्रभिक्षां याचितः । अभ्यस्त्रशास्त्रपद्त्रिंशदण्डायुधः, अधीत्य ७२ कलाऽक्रपारपारंगतः समस्त-रुक्षणरुक्षितः स वद्द्ये । ] इत्याकर्ण्य श्रीमुञ्जेनान्त्यजेम्यः स० । तैः सानुकम्पैरमीष्टदेवं स० ।

> (४१५) भान्धाता स महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः, सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः। अन्ये येऽपि युधिष्ठिरप्रभृतयो यावत् भवान् भूपते, नैकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति॥

इति राज्ञे सम० । श्रीमुझः खेदादि० । यौवराज्ये भोजः ।

§ ३०७) अथ तिलङ्गदेशपतैलपनृपरणे वद्धो मुझः । कारायां तद्धगिन्या सह भार्या सं०। मृणालवती स्वमुखं दर्पणे विलोकयन्ती विपण्णा मुझेनाभाणि ।

> (४१६) पभणइ मुंज मुणालवइ जुवणु गियउं म झूरि। जह सकर सयखंड थिय तोइ स मींठी चूरि॥

इति तां मो० । निजप्रधानदापितसुरङ्गासङ्केते राजा तां प्रतीक्षमाणस्तया स्वभातः कथितम् । तैलपेन प्रति-कुटं भ्राम्यमाणो मुझः-

(४१७) सड चित्तहं [सड़ी मणहं वत्तीसडी हियाहं। अम्हे ते नर ढाढसी जे वीसस्या त्रीआहं॥ 15

(४१८) झोली त्रूटी किं न मूयउ किं न हूउ छारह पुंजु । हींडइ दोरी दोरीयउ जिम मंकडु तिम मुंजु ॥

एकसिन् दिने एकां भिक्षोत्तरं कुर्वाणां स्त्रीं प्राह मुझ:-

(४१९) भोली मूधि म गबु करि पिक्खिव पडुसयाई। चऊदसहं वहत्तरहं मुंजह गयह गयाई॥

[इत्यं सुचिरं भिक्षां आमयित्वा भूपादेशात्] अन्यदा वधकाले [नरैरुक्तमिष्टदैवतं सरेत्युक्तं] मुझेन- 20 (४२०) लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मिन । गते मुझे यशःपुञ्जे निरालम्वा सरस्वती ॥ श्रूलीप्रोतं नित्यं दिधिलप्तमौलिं तैलपः कारयामासामपीदिति ॥

§ ३०८) कियतां कार्पिटकानां त्वं राज्यं ददासीति भवान्योक्तो भवस्तां गां पङ्कमग्नां कृत्वा नृरूपस्तटस्यः पान्थान् उ० । तैरासन्वश्रीसोमेश्वरदर्शनोत्कैरुपहसितः । केनापि कृपावता पथिकष्टन्देनोद्धरणप्रारम्मे सिंहरूपेण वामग्रना त्रासिते कश्चिदेकोऽवज्ञातमयस्तस्याः पार्श्वे स्थितः । स एव योग्यो राज्यस्वेत्युक्ता गौरी भवेनेति । 25

१ टि॰-इद् काव्य पत्रके आलिख्य नृपते समर्पयामास । तद्दर्शनात् नृपति खेदमेदुरो भ्रूणहत्याकारिणं स्व मन्यमान । श्रीभोजो-न्मानितयुवराज्यादिना । मुक्षस्तु तिलङ्गदेशीयराज्ञा तैलपदेवनाञ्चा सह योद्धु गव । तेन भन्नो यद्दश्च विद्वन्य निपातितस्र ।

२ तत्र गतोऽसी मृद्धा मां त्यक्ष्यतीति विसृशनया ।

६ टि॰-आपद्भत इसिस किं द्रविणान्धमुग्ध, रुक्सी स्थित न मवतीह किमन्न चित्रम् । किं त्व न पश्यिस घटीर्जकयद्मचके, रिक्ता भवन्ति मरिता पुनरेव रिकाः ॥ १ ॥ पु॰ प्र॰ स॰ नि

- §३०९) कश्चित्कार्प० श्रीसोमेश्वरयात्रायां यान् पथि लोहकारौकिस निशि भार्यया खपितं छुर्या हत्वा कार्पटिकशीर्षे छुरी मुक्ता बुम्बापातः। तलारकैस्तस्य करौ छिन्नौ। तेन दैवोपालम्भे निशि श्रीसोमेशः पूर्व एकेनाजा
  कर्णयोर्धता परेण मारिता। ततः साऽजेयं नारी, येन मारिता स पितः। त्वया कर्णो धृतौ। तवागमे उछसितकोपे त्वत्करौ गतौ। ततो मे उपालम्भः कथिमिति॥ कृपाप्रवन्धः॥
- ऽ३१०) प्रतिष्ठाने श्रीशातवाहनो राजपा० आसन्ननद्यां झपहासे ज्ञानसागरसाधुना─त्वं पूर्वं काष्टवाहको
   नित्यं सक्ततीमनम् । अन्यदा मासोपवासिनं ग्रुनि प्रेक्ष्य पूर्वभवे कस्यापि न दत्तम् । यतः─
  - (४२१) रम्येषु वस्तुषु मनोहरतां गतेषु रे चित्त! खेदसुपयासि कथं वृथा त्वम् । पुण्यं कुरुष्व यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थाः ॥ तद्दानात्त्वं श्रीशातवाहनः । देवग्रस्तझपेण ह० ।
- 10 (४२२) मीनानने प्रहसिते भयभीतमाह श्रीशातवाहनमृपिर्भवतात्र नयाम् । यत्सक्तिभिर्मुनिरकार्यत पारणं प्राक् दैवाद्भवन्तमुपलक्ष्य झपो जहास॥ जातस्मृतिः । अहोदानम् । यतः-
  - (४२३) दानपात्रमधमणीमहैकग्राहि कोटिग्रणितं दिवि दायि। साधुरेति सुकूतैर्यदि कर्तुं पारलौकिककुसीदमसीदत्॥
- 15 (४२४) पूर्वपुण्यविभवन्ययवद्धाः सम्पदो विपद् एव विमृष्टाः । पात्रपाणिकमलापेणमासां तासु शान्तिकविधिविधिदृष्टः ॥

ततः प्रभृति पात्रदानादि ॥ श्रीशातवाहनपात्रदानप्रवन्धः ॥

§ ३११) खेडमहास्थाने देवादित्यसुता रूपवती वालविधवार्कसद्भुस्वावलोके तेनैव भुक्ता, गर्भे, वने मुक्ता । पुत्रजन्म । साप्टाव्दः । लेखशालिकपराभ्तो मातृपार्थे पितृनामानविगम्य मर्तुकामोऽर्केण करे कर्करोऽपितः । साप-20 राघे शिलान्यथा तवैव शिलेत्युक्तः । ततः स शिलादित्यः । तत्पुरनृपेण परीक्षाये तथा कृते मृते राज्ञि स एव राजाः अर्कद्त्ताश्वारूढो नभश्रर इवेच्छाविहारी महाप्रतापी जैनमुनिवासितः श्रीशत्रञ्जयोद्धारकः । कदाचित्सौगतैः श्रेताम्वरपराभवे श्रीशत्रञ्ज अधिष्टितम् । तद्भागिनेयो महानामा श्रुहः । वेपपरावर्तेन वौद्धपार्श्वे पठन् निशीथे खे यान्त्या भारत्योक्तः के मिष्टाः । वहाः । पुनः पण्मासान्ते निश्येव केन सह । घृतगुडाभ्यामित्युक्ते तुष्टायां भारत्यां जिताः सौगता निःकाशिता देशात् शिलादित्ये सभापतौ । तत आचार्यपदं श्रीमह्यवादिद्वरिः ॥ मह्ववादिप्रवन्धः ॥

<sup>25 §</sup> ३१२) श्रीमालपुरे माघपण्डितः । पित्राऽपि [टि०-क्रुमुदपण्डितेन ] खपुत्रापन्निराकरणाय वर्पश्रतिन-मितनाणकहारकान् दत्त्वा भोगायानेकशो दत्त्वा च विपेदे । तिहृदक्षयागतश्रीभोजं सवलं रङ्घयामास । मरकत-बद्धा भूमिर्दिच्या । काचबद्धा सञ्चारकभूः । दैवज्ञोक्तप्रान्ते पादे श्वयथुः । पुण्यक्षये देशमोचः । यतः-

१ टिप्पण्यां—भोजान्ते मोजनम् । शीततौँ प्रावरणम् । प्रच्छादककदशन भोजित लादितश्च रात्रौ स्तोकान्नं स्निग्धम्\* । प्रतलमा-च्छादनम् । शुपिरत्रम्बकस्तम्भान्त प्रविष्टाप्नितापेन न शीतातौँ राजा ।

<sup>\*</sup> टिप्पण्या उपिर टिप्पणी—५०० गवां दुग्धं २५० पानं यावत् ४ गाव. । तापिते तस्मिन् कण्डारकेण शालिविंघीयते पाके शकैरा-दिना संस्कृते स्तोके परिवेषिते राजा तुम्र. ।

(४२५) देशं स्वमिष मुश्चिन्त मानम्लाने महाशयाः । दिवावसाने व्रजित द्वीपान्तरमहर्मणिः ॥ धारायां गतः । पुरतकग्रहणकार्पणपूर्वं श्रीभोजात्कियद् द्रव्यमानेयमित्युक्ता भार्या गतोपलक्षिता नृपेण । विषादः । पुरतकाद्यपत्रे काव्यम्-

(४२६) क्रमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डं त्यजित मुदमुळ्कः प्रीतिमांश्चकवाकः। उदयमहिमर्राहेमर्याति शीतांशुरस्तं हतविधिललेतानां ही विचित्रो विपाकः॥

अस्यैव काव्यस्य सर्वोर्वामूल्यम् । परं लक्षं १, सा मार्गे याचकैः ०। नाक्षराणि ० – प्रस्मृतः किमथवा०॥ गृहागता पत्या प्रशंसिता । अन्यदा भिक्षा० – अर्था न सन्ति न च मुं०॥

(४२७) दारिह्यानलसन्तापः शान्तः सन्तोषवारिणा । दीनाशाभङ्गजन्मा तु केनायमुपशाम्यति ॥ वजत वजत प्राणाः ।। ततो मृतः । नृपेण तज्जातेर्भिष्ठमाल इति ॥ पण्डितमाघप्रवन्धः ॥

§३१३) डाहरुदेशे देमतराज्ञी महायोगिनी गणकवचसोत्तम्भितगर्भा १६ यामान् यावत् श्रीकर्णजन्म । 10 अप्टमयामे सापि मृता । मुखे हारावाप्तिर्नयन० ॥ श्रीकर्णप्रवन्धः ॥

§ ३१४) श्रीसिद्धराजोपरोधेन श्रीहेमव्याकरणं १ वर्षेण सम्पूर्णम् ।

(४२८) भ्रातः पाणिनि ! संवृणु प्ररुपितं कातस्त्रकन्था वृथा मा कर्षीः कटु शाकटायनवचः क्षुद्रेण चान्द्रेण किम् । कः कण्ठाभरणादिभिर्वठरयत्यात्मानमन्यैरपि श्रुयन्ते यदि तावदर्थमधुराः श्रीसिद्धहेमोक्तयः ॥

15

§ ३१५) मालवान्महास्थाने श्रीसिद्धराजा जैनप्रा० ध्वजं प्रेक्ष्य कुपितः । विप्राः—देव अयं ध्वजारोपः पुरापि । यतो नगरपुराणे—

(४२९) पश्चादादो किल मूलभूमेर्दद्योद्धभूमेरपि विस्तरोऽस्य। उचैस्त्वमष्टैव तु योजनानि मानं वदन्तीति जिनेश्वराद्रेः॥

20

ततो जैनग्रा० ध्वजाः।

§ ३१६) डाहलदेशीयनृपसमस्यागता । 'आयुक्तः प्राणदो लोके ।' पूरिता श्रीप्रभ्रमिः ।

§ ३१७) जाम्त्रान्वियश्रीसज्जनदण्डेशेनोद्ग्राहितवर्षत्रयसुराष्ट्राद्रच्येण काष्ट्रप्रासादमपनीय श्रीनेमिप्रासादो-द्धारः। चतुर्थवर्षे आनायिते सज्जने नृपेण द्रच्ये मार्ग्यमाणे तत्रत्यागतच्यवहारिभिर्दीयमाने। द्रच्यं पुण्यं वावधा-रयतु स्वामीत्युक्ते सज्जने राजा पुण्यमग्राहीत् । ततः पुनरप्यधिकारः। तीर्थद्वये योजन १२ घ्वजा दत्ता। 30

१ टिप्पण्याम्-अर्था न सन्ति न च मुद्धित मा दुराशा त्यागास सङ्क्षचित दुर्छछित करो मे । याच्चा च लाववकरी स्ववधे च पाप प्राणा स्वय वजत कि परिदेवितेन ॥ क्षुत्क्षाम पथिको मदीयभवन पृच्छन् कुतोऽप्यागतस्तर्लिक गेहिनि किंचिदस्ति यदय मुद्धे क्षुधापीढित । वाचास्त्रीत्यभिधाय नास्ति च पुन शोक्त विनैवाक्षरे स्यूङस्यूङविङोखङोचनगङद्वाप्पाम्भसां विन्दुभित ॥

श्रीमालेपु धनवत्सु सत्सु क्षुधाविनष्टे पुरुपरते भिद्यमा० ।

२ टिप्पणी-दण्ड-मुण्ड-उम्भनानि सोमेश्वरे दृष्ट्वा सिद्धेशस्य गिरिनारे हर्ष ।

### 

§ ३१८) अन्यदा श्रीसिद्धराजः श्रीसोमेश्वरयात्रां कृत्वा वलन् रैवतं गन्तुमिच्छुर्विप्रेर्मात्सर्याछिङ्गाकारमिति निपिद्धः श्रीशत्रुञ्जये आकृष्टकृपाणिकैर्विप्रेनिंपिद्धो रात्रौ कार्पटिकवेपेणारुरोह । सरोमार्श्वं देववन्दनम् । द्वादश-ब्रग्नामोद्वाहितं दत्तम् ।

§ ३१९) श्रीपत्तने आभडवणिग् कांस्यकारगृहे घर्घरादिना ५ विशोपकैराजीविकः । श्रीहेम० पार्थे २ प्रतिकामन् अधीतरत्तप० परिग्रहं प्रमाणीकुर्वन् प्रभुभिः साम्च० द्रमा २ [लक्षाः-टि०] मोकला मोचिताः ।
अन्यदा कापि ग्रामेऽजाव्रजं चरन्तं प्रेक्ष्य कण्ठे पापाणं मूल्येन लात्वा मणिकारपार्श्वादुत्तेजितं श्रीसिद्धराजमुक्कटावसरे लक्षद्रच्येण दत्तम् । तेन द्रव्येणागतमाञ्चिष्टाठामानि कीत्वा तद्विक्रयावसरे सांयात्रिकैर्जलचौरभयात्तद10 न्तर्निहिता हैमकाम्व्यः । ततः श्रीसिद्धराजमान्यो जैनप्रासादादि ॥ वसा० आभडस प्रवन्धः ॥

§ ३२०) अन्यदा श्रीसिद्धराजेन धर्मतत्त्वादिष्टप्टेषु सर्वदर्शनिषु निजस्तुतिपरनिन्दकेषु आकारितश्रीहेमस्रिः १४ विद्यारहस्यं विमृस्य पौराणिककथा-

पुरा कश्चिद् व्यवहारी पूर्वोढां पत्नीं हित्वा सङ्गहिणीकृतसर्वस्यः पूर्वया वशीकरणायाभ्यर्थितगौडदेशीयेनोक्तम्— रिश्मवद्धां गामिव तव पितं करोमीत्युक्त्वाऽचिन्त्यौपधं दत्त्वाऽऽहारान्तर्देयम् । तथाकृते पितर्गाः । तत्प्रतीकारम-15 जानन्ती विश्वविश्वाकोशान् स० । निजं निन्दन्ती एकदा मध्यन्दिने तापाक्तान्तापि शाङ्वलभूमिपु तं चारयन्ती कस्थापि तरोक्तले विश्वान्ता विलपन्ती खे वाणीम० । तत्रागतो विमानारूढो भवो भवान्या तद्दुः त्वकारणं पृष्टो यथावस्थितं निवेद्य च तस्यैव तरोक्लायायां पुंस्त्वहेतुमौपधं तिश्ववन्धादादिक्य ति० । सा तद्नु तच्लायां रेखा-द्भितां कृत्वा तन्मध्यवर्तिन औपधाङ्करान् लात्वा मुखे क्षि० । तेनापुयज्ञातौपधेन स गौर्नरः । यथा तद्ज्ञातमेप-जाङ्करः समीहितकार्यसिद्धं चकार, तथा कलियुगे मोहात् तिरोक्तिं पात्रपरिज्ञानम् । ततः सर्वदर्शनाराधनेन 20 तदिप मोक्षदं भवतीति निर्णयः ।

तथा, द्वैपायन-युधिष्ठिरभीमसंवादे पात्रपरीक्षायाम्-

(४३१) मूर्जस्तपस्ती राजेन्द्र! विद्वांश्च वृषलीपतिः। उभौ तौ द्वारि तिष्ठेते कस्य दानं प्रदीयते॥ युधिष्ठिरः— (४३२) सुखासेव्यं तपो भीम! विद्या कष्टदुरासदा। विद्वांसं पूजियष्यामि दारीरैः किं प्रयोजनम्॥ भीमः— (४३३) श्वानचमिस्थिता गङ्गा क्षीरं मद्यघटस्थितम्। अपात्रे पतिता विद्या किं करोति युधिष्ठिर॥

१ टिप्पण्याम्-पत्नी प्रसूता दुग्ध न प्राप्नोति वालक. सीदित तदर्थमजा गृहीतुकामो गत । नील जल धूर्तव. ....ज्ञात रत्नम् । गृहीता सा सटोकरा तन्मध्यरत्नम् ।

२ टिप्पण्यां-विसा० आभटेन पूर्वे निर्धनेन ९ लक्षा परिग्रहपरिमाणे मुत्कला कृता । पुनर्धने जाते तपोधनानां १ घृतघटं प्रति-दिनं सन्नुकारोऽवारितः । सदा साधर्मिकवात्सल्यम् । प्रतिवर्षे सर्वदर्शनार्चा । एवमप्रशस्तिप्रासाद-प्रतिमा-पुस्तकादि गुप्तवृत्त्या साधर्मिकादि दानादिपुण्यानि कृतानि । ८४ वर्षायु प्रान्ते धर्मेन्ययविहकायां ९८ लक्षदर्शने खेद । पुनः सुतै २ लक्षे सप्तक्षेत्र्यां दत्त्वा अष्टलक्षीं च मानियत्वा कोटि पूर्णीकृता । पुनः सुवास्तादशा एवाऽभवन् ।

#### द्वैपायनः- (४३४) न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता। यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रचक्षते॥

एवं गुणोपेतपात्रभक्त्या मुक्तिः। इति प्रभुनिवेदिते श्रीसिद्धराजः सर्वधर्मान् आ०॥ सर्वदर्शनमान्यताप्रवन्धः॥

§ ३२१) मांगूः क्षत्रियः पाराच्यौ भूम्याम् । भोजने घृतक्कतपः । दाढायां सोहल १, अपाटवे पथ्ये यवागूः ५ माना । अर्द्धाहारे कं वैद्येनोक्ते पुनः ५ माना । निषिद्धः । नृषेण निरा० । समयोचितम् । स्नानावसरे गजः ५ श्रानेन । तद्वलेन पीडितो मृतः ॥ मांगूप्रवन्धः ॥

§ ३२२) ओतुना खद्भगुकसाकमृतश्रीजयकेशिराजानं श्रुत्वा निजतातपुण्याय श्रीमयणछदेवी श्रीसोमे०। त्रिवेदिनं विश्रं जलन्यासावसरे प्राह—यदि भवत्रयपातकं लासि, तदा ददामि नान्यथेति। गजादि तसे। सोऽपि ददानस्तयोक्तः प्राह-त्वं पूर्वार्जितपुण्येनेहशी जाता। दानादिना भवेन भवः श्रेयस्करः। भवत्या मवत्रयपातकं मे पापघटं लात्वाधमः कश्चिद्विप्रः स्वं तहापकं च भवाम्भोधौ पातयति । मया तु विक्तमेतदादाय पुनर्ददता 10 लब्धादपृगुणं पुण्यमिति ॥ पापघटप्रवन्धः ॥

§ ३२३) श्रीसिद्धे निशि सुप्ते वण्ठौ पराक्रम-कर्मणि प्रा० ।

(४३५) यदिह कियते कर्म तत्परत्रोपभुज्यते । मूलसिक्तेषु वृक्षेषु फलं शाखासु जायते ॥

नृपेण तदाकर्ण्य कर्मवि०। अपरिदने स्वप्रशंसकस्य लेखः। असै वण्डाय शताश्वसामन्तता देयेति। सान्तू-पार्थे निश्रेण्या अङ्गभङ्गे मञ्जकेन गृहे, अपरो लेखं लात्वा गतः। प्रातःसामन्तता इति श्रुत्वा राजा कर्मैव व०। 15 यतः—नैवाकृति०।।

(४३६) यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दृति मातरम् । तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनु घावति ॥ (४३७) नमस्यामो देवाह्मनु हतविधेस्तेऽपि वज्ञागाः

> विधिर्वन्ध्यः सोऽयं ननु विहितकमैंकफलदः। फलं कर्मायत्तं तित्कममरैः किं च विधिना नमः सत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति॥

॥ कर्मप्राधान्यप्रवन्धः ॥

§ ३२४) जातस्मृतिः श्रीमयणछदेवी श्रीसोमेशयात्रायां ‡वाहुलोडपुरद्वासप्ततिलक्षपाटितपद्वा सपादकोटिमृल्यां हेमपूजां तुलापुरुपादिना सर्वान् श्री० ।

(४३८) सङ्ग्रहैकपरः प्राप समुद्रोऽपि रसातलम् । दाता तु जलदः पदय भुवनोपरि गर्जिति ॥

रात्रावगतेशेनागताऽत्र कार्पिटका पुण्यं याच्यमित्युक्ता दर्पान्धा निजनरानायिता सती याच्यमानाप्यददाना कियद् च्ययितमित्युक्ताह-अहं भिक्षावृत्त्या शतयोजनानि ः दीकृत्यात्रागता कल्ये कृतोपवासा पारणकिदने कसाद् अपि खलं प्राप्य तत्खण्डेनेशं सम्पूज्य तदंशमितथये दत्त्वा पारितम्। त्वं पुण्यवती यसा एवंविधं कुडुम्बदानादि। ममाल्यपुण्ये कथं लोभः। यदि न कुप्यसि तदा ब्रुवे। ममाधिकं पुण्यम्। यतः-

20

<sup>†</sup> टिप्पण्यां-एकोऽपि यात्रिक पञ्चशती द्रम्माणा याच्यते । नरस्रीयुग्ममपि एतदेव । पश्चान्मातृ पुत्री हस्ते कगित्वा गच्छत । इत्यादि विश्व द्वपुत मयणछदेवी० ।

10

15

20

(४३९) सम्पत्तौ नियमः शक्तौ सहनं यौवने व्रतम् । दारिद्र्ये दानमित्यल्पमि लाभाय कथ्यते ॥ दानं दरिद्रस्य ।। निगर्वा जाता ॥ श्रीमयणछदेवीयात्राप्रवन्धः ॥

§ ३२५) श्रीसिद्धराजः सागरकण्ठवर्ती । चारणौ-

(४४०) को जाणइ नरनाह चित्तु तुहालउं चक्कवइ। लहु लंकह छेवाह मग्गु निहालइ करणउत्तु॥ 5 (४४१) धाई घोया पाय जेसल! जलनिहि ताहिला। पइं लइया सविराय इङु विभिपणु मिलिह मुहु॥

§ ३२६) छलान्वेपिणं मालवाधीशमागतं याचितेशयात्रापुण्यं तद्दानेन सान्तः पराश्च्यवीचकार । आगत-भूपकोपे तत्पुण्यं मया तव दत्तमिति वोधितः।

- (४४२) यस्योवीतिलकस्य निर्मलयद्याःसन्दोहसन्दोहितां सामग्रीमवलोक्य लोलनयनः कैलासदीले वसन् । कास्थीनि क वृषः क निर्जरनदी केन्दुः क भोगिप्रभुः पप्रच्छेति दीवां समाधिविगमे देवः दीवः साद्धतम् ॥
- (४४३) मद्रैर्निद्रादिरद्रैः कुरुभिरुरभयैः सोपलिङ्गैः कलिङ्गैः-रङ्गैरुत्सृष्टरङ्गैरवगणितधनुर्दण्डतृणैश्च हुणैः । सुद्धैः शौण्डीर्यजिद्धैरनुसुतविभवारण्यवाटैर्विराटै-र्लाटैः खिचल्लाटैरजनि गजघटाभोगरुद्धेऽस्य युद्धे ॥
- (४४४) मुद्गानुद्गतमुद्गरानुरुगद्गाघातोद्धतान् व्यन्तरान् वेतालानतुलानलाभविकटान् झोटिङ्गचेटानपि। जित्वा सत्वरमाजितः पितृवने नक्तंच्युश्चीश्वरं वद्धा वर्वरमुर्वरापतिरसौ चक्रे चिरात्किङ्करम्॥

॥ श्रीजयसिंहप्रवन्धाः ॥

### (G) सज्ज्ञकसङ्ग्रहस्थान्ते पातसाहिनामाविलः।

- (१) सं० १२६३ वर्षे पातसाहि साहवदीनेन गज्जणपुरात्समागत्य पृथ्वीराजं लाहउरमून्धउरयोरन्तराले निहत्य ढिल्ली गृहीता। वर्ष ३ राज्यं कृतम्।
- (२) ततः सं० १२६६ वर्षे मार्गमासे सुरत्राणसमसदीनो दाउदपुरात् ढिह्यां समागतः। वर्ष २६ राज्यं कृतम्।
- (३) ततः संवत् १२९२ वर्षे श्रावणश्चिद् २ द्वितीयायां कटकादागत्य क्टं कृत्वा पूर्वसुरत्राणं हत्वा पातसाहि 5 पेरोजः समजिन । मास ६ राज्यं कृतम् । पश्चादाखेटके गतो यसुनातटे कयलोपरीग्रामे मारितः ।
- (४) ततस्तत्पुत्री दउलती। दिनपश्चकं यावद्राज्यं कृतम्। पश्चात्सा मुख्यैर्लम्पटत्वेन मलिका नाम्नी व्यापादिता।
- (५) ततः परं वर्ष ३ मास ६ शून्यं जातम् । तदा मिलकक् वडीपुत्र मोजदीन मिलको ढिल्ल्यां समभूत् । सं० १२९६ वर्षे राज्यं वर्षद्वयं यावत्कृतम् । स नानामिलकमेदेन मृतः ।
- (६) ततः पातसाहि पेरोजपुत्रः अलावदीनो नानामिलकेन राज्ये स्थापितः। वर्ष ३ राज्यं कृतम् । 10
- (७) ततः सं० १३०१ वर्षे आसाढमासे पूर्वस्यां दिशि बहडाइचनगरान्मलिक समसदीनः समागतः। तेन ढिङ्ग्यां वर्ष २१ राज्यं कृतम्।
- (८) ततः सं० १३२२ वर्षे फाल्गुनमासे त्रयोदक्यां शुक्रवारे नसरदीनसाहिना राज्यं कृतम् । वर्षं एकं यावत् ।
- (९) ततः सं० १३२३ वर्षे चैत्रवदि २ द्वितीयायां ग्यासदीनो राजा जातः । वर्ष २० राज्यं कृतम् ।
- (१०) सं० १३४३ वर्षे चैत्रमासे कोकामलिकमेदेन मोजदीन पातसाहिर्जातः। वर्ष ३ मास ३ राज्यं जातम्। 15
- (११) सं० १३४६ वर्षे फाल्गुनशुदि ६ पष्ट्यां खलचीवंशीय मलिकजलालदीनेन राज्यं कृतम्। वर्ष ६ मास ९ । स यम्रुनातीरे पंभराग्रामसमीपे मलिक अलावदीनेन मारितः ।
- (१२) ततः जलालदीनपुत्रो रुक्मदीनो राज्यघरो बभूव । मास ३ राज्यं कृतम् ।
- (१३) सं० १३५२ वर्षे सुरत्राणः अलावदीनो जातः । वर्ष [२१] राज्यं कृतम् ।
- (१४) सं० १३७३ वर्षे माघशुदि ११ दिने पातसाहि अलावदीनपुत्रः सहावदीनः पातसाहिर्जातः । मास २॥० २० राज्यं चकार ।
- (१५) ततः सं० १२७२ वैशाखशुदि २ दिने सुरत्राण अलावदीनपुत्रः कदुवदीनः पातसाहिर्जातः। वर्ष ५ राज्यं कृतम्।
- (१६) ततः सं० १३७८ वर्षे ज्येष्टश्चिदि २ दिने कदुवदीन [पुत्रः] पोसरुपानु पातसाहि नसरदीनो राज्यधरः ।

  मास ४ राज्यं कृतम् ।
- (१७) सं० १३७८ वर्षे भाद्रपद श्चिदि २ द्वितीयायां देपालपुरस्थानात् तुगलकगा ···· जो दिङ्यां नसरदीनं हत्वा ग्यासदीन पातसाहिर्जातः । वर्ष ४ राज्यं कृतम् । लपणावती नगरात्समागतः सुरत्राणः पुत्रेण महमूंदेन तुगलावाद मध्ये कूटयत्रप्रयोगेण मारितः ।
- (१८) ततः सं० १३८० वर्षे आषादशुदि २ द्वितीयायां महमूंदपातसाहिर्जातः । वर्ष २७ राज्यं कृतम् । वर्ष वालराजा जात ।
- (१९) ततः संवत् १४०७ वर्षे श्रीपातसाहि पेरोजनामाजनि ।

5

### (P) सञ्ज्ञकसङ्ग्रहस्य अन्तिमोह्रेखः।

सिरिवत्थुपालनंदणमंतीसरजयतसिंहभणणत्थं। नागिंदगच्छमंडणउद्यप्पहसूरिसीसेणं॥ जिणभद्देण य विक्कमकालाउ नवइ अहियवारसए। नाणा कहाणपहाणा एस पर्यधावली रईआ॥

१४२९ श्रीजिराप० श्रीसावदेवस् ए सं चरित्रं न वेडितं पश्चात् ढिल्यां ग० स्वम्रपार्ज्य पश्चात् संवत् १४३० भाद्र० मासे श्रीगिरनारे समभाव० त्वा परलो० जगाम ।

संवत् १५२८ वर्षे मार्गसिर १४ सोमे श्रीकोरण्टगच्छे श्रीसावदेवसूरीणां शिष्येण मुनिगुणवर्द्धनेन लिपीकृतः।
मु॰ उदयराजयोग्यम् । श्रीः।

# पुरातनप्रबन्धसङ्ग्रहस्य

अकाराचनुक्रमेण पद्यानुक्रमणिका

## **पुरातनप्रबन्धसङ्ग्रहे**

## पद्यानुक्रमणिका ।

|                            | पद्याङ्क    | प्रसद्ध (  |                                   | पद्याङ्क  | प्रशङ्क |
|----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| अघयसुआण कालो               | ३५२         | ११८        | अस्मिन्नसारससा <b>रे</b>          | २०५       | ६९      |
| अवं तंबच्छीए               | २८३         | ९२         | "                                 | २५३       | ७६      |
| अव[ ड ]हुंतु वाणीउ         | ११९         | ३९         | अहं सारामि तादात्म्यात्           | २५१       | ७६      |
| अवा तुष्यति न मया          | ३७१         | १२०        | अहलो पत्तावरिओ                    | २०        | १२      |
| अकाषीं दन्णामुर्वीम्       | ?           | 8          | अहिसारुक्षणो धर्मः                | ३७२       | १२०     |
| अगहु म गहि टाहिमओं         | २७६         | ८६         | अहो लोभस्य साम्राज्यम्            | ३८२       | १२२     |
| अजाते चित्रलिखिते          | २८१         | ९२         | आः कण्ठशोपपरिपोप०                 | <i>७७</i> | २८      |
| अत्थि कहत किंपि न दीसइ     | ६२          | २२         | आकरः सर्वशास्त्राणाम्             | २९०       | 68      |
| अत्रास्ति सस्ति शस्तः      | १५७         | .49        | आचार्या वह्वोऽपि सन्ति            | ११६       | ३७      |
| अथैकटा त निशि दण्डनायकम्   | १४१         | ५२         | आतड्ककारणमकारणं ०                 | ३९८       | १२५     |
| अद्धा अद्धां नयणला         | ३७          | ? 4        | <b>आत्मा नास्ति पुनर्भवोऽस्ति</b> | ३१९       | १०६     |
| अधिकारात् त्रिमिर्मासेः    | <b>४१</b> ३ | . १२८      | आहो मयेवायमदीपि नूनम्             | ३८९       | १२३     |
| अधीता न कला काचित्         | २०६         | ६९         | आपदर्थ वनं रक्षेत्                | ३३६       | ११७     |
| अन्नं प्राणा वल चान्नम्    | ३२९         | ११५        | आपद्गतान् हससि किम्               | ३२        | \$8     |
| अन्नदानैः पयःपानैः         | १८५         | ६२         | आयाती कित नैव यानित               | २४०       | ७२      |
| अन्वयेन विनयेन विद्यया     | २४६         | ७३         | आयान्ति यान्ति च परे              | १९८       | ६६      |
| अपमानात् तपोवृद्धिः        | ३६०         | ११९        | आयुर्योवनवित्तेषु                 | २०७       | ६९      |
| अपलपति रहिस                | ३२६         | १११        | आशाराज इहाजनिष्ट                  | १५३       | ५७      |
| अमुप्मे चौराय              | ३४५         | ११८        | आसन्ने रणरंमे                     | २२        | १२      |
| अम्ह एतल्रइ सतोस           | ११२         | <b>₹</b> 4 | आस्तां सुधा किमधुना               | ७३        | २७      |
| अयमवसरः [ सरस्ते ]         | ३३९         | ११७        | आस्य कस्य न वीक्षितम्             | १७२       | ६०      |
| अयसाभिओगमणद्मिअस्स         | २८७         | ९३         | इक्टु वाणु पहुवीसु जु             | २७५       | ८६      |
| ु अयि खलु विषम.            | ३६९         | १२०        | इको वि नमुकारो                    | ३००       | ९९      |
| अर्थी न सन्ति              | 85          | १८         | इच्छउ इअरमणोरहाण                  | २८        | १४      |
| अशाकभोजी घृतमत्ति          | २९७         | ९६         | इतोऽव्धिः परितो मृत्युः           | २१५       | ७०      |
| अष्टो महाड्गाश्च चतुःशतानि | २२५         | ७१         | इट ज्योतिर्जालम्                  | २५४       | ७६      |
| अष्टी हाटककोटयः            | ३४७         | ११८        | इटमन्तर्मुपकृतये                  | ३३७       | ११७     |
| असक्रन्म्र्स्वमप्यन्यम्    | १५१         | ५७         | इय कटिमत्तगजेन्द्रगामिनी          | 71 84     | ृह्     |

|                                 | पद्याङ्क     | प्रष्टाङ | ,                            | पद्याङ्क    | म्राप्त                               |
|---------------------------------|--------------|----------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| इह नृपतिसभायाम्                 | ८९           | ે ર૬     | कि कृतेन यत्र त्व            | १२०         | 80                                    |
| उच्चाटने विद्विषताम्            | <b>२</b> १२  | ७०       | कि नन्दी कि मुरारि           | ३८५         | १२२                                   |
| <b>उर्जितसेल</b> सिह <b>रे</b>  | ३०१          | ९९       | कि वर्ण्यते कुचद्वन्द्वम्    | <b>ξ</b> ο  | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` |
| उत्क्षिप्य टिट्टिमः पादा        | v            | ς        | किमस्तु वस्तुपालस्य          | २४३         | ७३                                    |
| <b>उत्तसकौ</b> तुककृते          | ३४           | १४       | किमिह कलिनरेन्द्रम्          | १६८         | <b>પ</b> ર                            |
| उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम्         | ३७३          | १२१      | कियन्मात्र जल विप्र ।        | ३४२         | ११७                                   |
| उत्प्छत्योत्प्छत्य गतिं कुर्वन् | १९४          | ६४       | कीर्त्ति कन्दलितेन्दु०       | २२९         | ७१                                    |
| उदयति यदि भानु·                 | ५२           | १८       | कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्म्भोज० |             | १८,१३१                                |
| उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति          | ३२३          | ११०      | कृतप्रयत्नानिप नैति          | 8 0 8       | १२६                                   |
| उन्मीलन्मणिरि्मजाल०             | २७१          | ८५       | केवलिहुओं न भुजइ             | ९२          | २९                                    |
| उपकारसमर्थस्य                   | र्७७         | 22       | केवलिहुओ वि भुजइ             | ९३          | २९                                    |
| ,,                              | २८०          | ९०       | को जाणइ नरनाह!               | 880         | १३४                                   |
| उमया सहितो रुद्रः               | ३३३          | ११६      | कोश विकाशय कुरोशय०           | १५२         | ५७                                    |
| एक वास सुरेशैः                  | १९६          | ६४       | कचिदुण्ण क्वचिच्छीतम्        | <b>२</b> ९६ | ९६                                    |
| एकस्त्व सुवनोपकारक इति          | २१३, २५०     | ७०, ७४   | क तरुरेष महावनमध्यगः         | ३३          | १४                                    |
| एतस्याः कुक्षिकोणे              | 22           | २९       | क्षिस्वा वारिनिधिस्तले       | १२३         | ४२                                    |
| एतावतैव वीसरु <sup>।</sup>      | २००          | ६८       | क्षुत्क्षामः पथिको मदीय०     | ४९          | १८                                    |
| एषु श्रीजयसिंहदेवनृपतिः         | १६०          | ÷ 52     | क्षुद्रा सन्ति सहस्रश        | ३८६         | १२२                                   |
| <b>प्</b> हें टीलालेहिं धार न े | <b>ે</b> ११૪ | क्र ३५   | खद्योतद्युतिमातनोति े        | 8 ६०        | १२७                                   |
| ओ आगिलंड जु होई                 | १२९          | E FGO    | गण्ड्रपदा किमधिरोहति         | ३०६         | १०३                                   |
| 77                              | १३३          | The "49  | गतप्राया रात्रिः             | ४३          | १५                                    |
| क क देशमह न गतः                 | १८३          | ६२       | गम्भीरगेयभरगज्जिरवो          | १७५         | ६१                                    |
| कः कण्ठीरवकण्ठकेसर०             | ७५, ४०९      | २७, १२७  | गयगय रहगय तुरयगय             | २५          | १४                                    |
| कतिपयदिवसस्थायी <i>०</i>        | ३४०          | ११७      | गया ति गगह तीरि              | १११         | ३५                                    |
| कलिकवलनजा्त्रत्पाणि०            | २३३          | ७२       | गुरव पर शतास्ते              | १ृ६९        | ५९                                    |
| कल्पद्धमस्तरुरसौ _              | २१०          | ६९       | गाम्भीर्ये जलधिः वलि         | २३७         | ७२्                                   |
| कविषु कामिषु भोगिषु             | ३८४          | १२२      | गुणचन्द्रजयाजनत              | ८२          | २८                                    |
| कसिणुज्जलो य रेहइ               | १७           | १२       | गुणाली जन्महेतूनाम्          | १९५         | ६४                                    |
| का त्व सुन्दरि । जल्प           | <b>२</b> ६८  | ८३       | गुरुर्भिषक् युगादीश          | <b>२१७</b>  | ৩০                                    |
| कान्ते कान्ते शीघ्रमागच्छ       | १७०          | ५९       | गोगाकस्य स्रुतेन             | <i>९७</i>   | <b>३१</b>                             |
| कालिका नद्या नद्या              | ६१           | २२       | गौरी रागवती त्वयि            | १८८         | ६३                                    |
| का हउ करिसि गमार                | १०८          | ३५       | घटिकाऽप्येकया घट्या          | ११८         | ₹ <b>८</b>                            |
| कि कारण नु धनपाल                | ३६३          | ११९      | चिक्कदुग २ हरिपणग५           | ३०७         | १०४                                   |
| कि कुर्म किसुपालमेमहि           | र्२१         | ७१       | चक पप्रच्छ पान्थम्           | २७३         | ८५                                    |

|                                     | पद्याङ्क | प्रष्ठाञ्ज |                                  | पचाङ्क         | प्रशह  |
|-------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|----------------|--------|
| चिन्तामणिं न गणयामि                 | १९७      | ६४         | तेज:पालोऽनुशास्ति                | १५४            | ५७     |
| चौल्लक्यः परमाहितः                  | २०८-     | ६९         | तेहि वि न कि पि                  | ષ              | ч      |
| च्यारि जोड नीसाण हय                 | 98       | ३०         | त्रिंशद्विमिश्रा त्रिशती चराणाम् | . २२४          | ७१     |
| च्यारि पाय विचि                     | 4        | १०         | त्रिण्हि लक्ष तुपार              | २७८            | 22     |
| जइतचंदु चक्कवइ                      | २७९      | 66         | त्व जानीहि मयास्ति               | २३६            | ७२     |
| नईय रावणु नाइयउ                     | ३५०      | ११८        | दंसेमि तं पि ससिणं               | १२१            | ४१     |
| जयन्ति पादलिप्तस्य                  | २८२      | ९२         | दन्ताना मलमण्डली                 | ८६             | २९     |
| जह जह पएसिणिं                       | २८४      | ९२         | दरिद्रान् सृजतो धातुः            | २७२            | ८५     |
| जह सरसे तह सुकेवि                   | १२       | ११         | दहनेन विनाशितं पुरा              | १९०            | ६३     |
| जाकु <i>च्चमात्यस</i> ज्जन <b>०</b> | १०१      | ३४         | दानपात्रमधमणेम्                  | ४२३            | १३०    |
| जिने वसति चेतसि                     | ३९४      | १२४        | दामोदरकराघातविहली ०              | ८५             | १६     |
| जिम केतू हरि आजु                    | १२८      | 40         | दारिद्यानलसतापः                  | ४२७            | १३१    |
| जीतउं छहि जणेहिं                    | २०३      | ६९         | दिगम्बरशिरोमणे!                  | ७८             | २८     |
| जीर्णे भोजनमात्रेयः                 | २८९      | ९४         | दिग्वासाश्चन्द्रमौलिः            | २३२            | ७२     |
| जीवादिशेति पुनरुक्तम्               | १४६      | ष्ष        | दीप. स्फूर्जिति सज्जकज्जल०       | २३९            | ७२     |
| जैसल मोडि म बाह                     | १०७      | ३५         | दीहरफणिंदनाले                    | २८८            | ९४     |
| जो जेण सुद्धधम्ममि                  | ४०७      | १२७        | दुःपमाजलघो येन                   | ६९             | २६     |
| झोली तुद्दवी कि न मूउ               | २९       | \$8        | दुर्योधन' ॒सकुरुनाशकरो           | ३१०            | १०४    |
| झोली त्रुटी कि न मूयउ               | ४१८      | १२९        | [ दूसा ] ड़िं जम (²) वीर         | १२७            | ५०     |
| झोली ड्रगरबालिण वलिणि               | ३०२      | <b>९</b> ९ | देव % दीपोत्सवे रम्ये            | ५४             | १९     |
| ण्हाणं कुकुमकद्दमेहि                | १७१      | ५९         | देव' द्विजर्मसादेन               | २६७            | ८२     |
| त एव जाता जगतीह                     | ३९५      | १२५        | देव! स्वर्नाथ! कष्टं             | २५६            | ৩৩     |
| तत्कृत यन केनापि                    | ३४६      | ११८        | देवाचार्यवलात् युक्तः            | ८३             | २८     |
| तत्र चित्रचरितः                     | ६८       | २६         | देश खमाप मुञ्जन्ति               | ४२५            | १३१    |
| तन्वन्ति डवरभैरः                    | २६१      | ८०         | दोमुहय निरक्खर                   | ३७०            | १२०    |
| तव प्रतापज्वलनाज्जगाल               | ३४९      | ११८        | धनधान्यादिदातार <u>ः</u>         | ३९२            | १२४    |
| ताण पुरओ य मरीहं                    | ११       | ११         | धर्मलाभ इति प्रोक्त              | ३३५            | ११७    |
| ता किं करोमि माए                    | १९       | १२         | धागा दोस्र न वइजला               | १२६            | 86     |
| तावचिअ गलगर्जि                      | ७१       | २६         | धाई घोया पाय जेसल                | ४४१            | १३४    |
| तावद् अमन्ति संसारे                 | ३९३      | १२४        | धिग् रोहणगिरिम्                  | <b>३, ३३</b> ० | १, ११६ |
| तावन्नीतिर्विनीतत्व                 | ३८३      | १२२        | ध्यानन्याजमुपेत्य                | ३१८            | १०६    |
| तिक्खा तुरिअ न माणिआ                | ५३       | १८         | न कृत सुकृतं किञ्चित्            | २०२            | ६८     |
| तुह मूंडिए घणेहिं                   | ६३       | २३         | नगरे वसिस हे बाले                | २६६            | ८२     |
| तेजःपारु <sup>।</sup> कृपाछधुर्यः   | १८२      | ६२         | नमैर्निरुद्धा तरुणीजनस्य         | <b>د</b> १     | ्र८    |

|                            | पद्याङ्क      | प्रधाङ्क |                                                            | पदाङ्क      | <u>पृष्ठाङ्क</u> |
|----------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| नम्रो यत्प्रतिभाघमीत्      | ६६            | २५       | नेत्रैर्निरीक्ष्य विषकण्टक०                                | ३१४         | 9 - 45           |
| न नद्यो मद्यवाहिन्यः       | ५९            | १९       | पइ गरूआ गिरनार                                             | <b>१</b> ,8 | ₹08<br>20        |
| न परयति दिवा घूकः          | ४१२           | १२८      | पक्षपात परित्यज्य                                          | ३०८         | ३४<br>१०४        |
| न भिक्षा दुर्भिक्षे        | 8 દ્          | १७       | पक्षपातो न मे वीरे                                         | <b>३</b> ०९ | १०४<br>१०४       |
| नमस्यामो देवान्            | ४३७           | १३३      | पड्के पड्कजमुज्झितम्                                       | 80          | १५               |
| न मानसे माद्यति            | ६४            | 78       | पञ्चाशत् पञ्चवर्षाणि                                       | ₹ <i>८</i>  | १५<br>ऽज         |
| नमेस्तीर्थकृतस्तीर्थे      | <b>२</b> ९३   | ९६       | ,,                                                         | 8 \$ 8      | १२९              |
| नमोऽस्तु हरिभद्राय         | ३२०           | १०७      | पञ्चारादादौ किल                                            | ४२९         | १३१              |
| नम्र शिरः कुरु तुरुष्क     | ४०२           | १२६      | पडिवोहिअ महिवलओँ                                           | 90          | २६               |
| नयणिहिं रोसु निवारि        | १४९           | ५६       | पणसइरी वासाइ                                               | २६९         | ८३               |
| नयनविषय यातश्चाष.          | <b>&lt;</b> 8 | २८       | पभणइ मुजु मुणालवइ                                          | ४१६         | १२९              |
| न लाभयामो ललनाम्           | ९१            | २९       | पयोदपटलच्छन्ने                                             | ३९१         | १२३              |
| नवजरुभरिया मग्गडा          | ષુષ           | १९       | परपत्थणापवर्न                                              | ३५६         | ११९              |
| नववाससएहिं नवुत्तरेहिं     | २९९           | ९७       | परिओससुदराइ                                                | १८          | १२               |
| न विद्यया केवल्या          | ४३४           | १३३      | पर्जन्य इव भूतानाम्                                        | ३९६         | १२५              |
| न विद्या धनलाभाय           | ३२१           | १०८      | पल्योपमसहस्रेकम्                                           | १६४         | ५९               |
| न वीतरागादपरोस्ति          | ३१५           | १०४      | पश्चाद्द परैर्दत्तम्                                       | १९२         | ६३               |
| नाखानि खानितदतो            | १०२           | ू ३४     | "                                                          | ३२४         | <b>१</b> ११      |
| नादत्ते भसितम्             | १८१           | 🚉 ६१     | पाणिमहे पुलकितम्                                           | ३६८         | १२०              |
| नाभिपड्कजमङ्कजन्म ०        | ₹88 ′_        | र् 🗫 ७३  | पाणिप्रभापिहितकल्पतरु ०                                    | १७९, २४९    | ६१, ७४           |
| नारीणा विद्धाति            | ४११           | े 🛱 ४१२७ | पालित्तय कहसु फुडं                                         | २८६         | ९३               |
| नास्माक हृदि दर्पसर्प०     | ७९            | २८       | पिव खाद च चारुलोचने                                        | ५८          | १९               |
| नाहं खर्गफलोपभोग०          | ३६५           | १२०      | पुण्डरीकनिवहैर्विराजितम्                                   | १८९         | ६३               |
| निअडअरपूरणमि               | 8             | 4        | पुत्रादपि प्रियत्मैक०                                      | ३८८         | १२३              |
| निजकरनिकरसमृद्ध्या         | <b>३</b> ३८   | ११७      | पुनराप्याय्यते घेनुः                                       | ३६१         | ११९              |
| नियउयरपूरणहा               | <i>₹44</i>    | ११९      | पुन्ने वाससहस्से                                           | ३८७         | १२३              |
| नियउयरपूरणासा              | १६३           | ५९       | पुरा नागार्जुनो योगी                                       | २९२         | ९५               |
| निरीक्ष्य मित्रन् ! द्विज० | २११           | ७०       | पूर्वं वीरजिनेश्वरे भगवति                                  | १२४         | ४२               |
| निर्नामताम्बुधौ मज्जत्     | ११७           | ₹८       | पूर्वपुण्यविमवन्यय •                                       | ४२४         | १३०              |
| निवपुच्छिएण मणिओ           | २८५           | ९३       | प्रभाघिनाथैर्धुनिभिः                                       | ६७          | २६               |
| निव्यूढपोरिसाण             | २१            | १२       | प्रभासमृद्धिरेवैषा                                         | ३९०         | १२३              |
| नीचा शरीरसौर्त्यार्थम्     | - ३२२         | ११०      | प्रभो श्रीमानतुगस्य                                        | ३९          | १५               |
| नीवारप्रसवाम्मुष्टिकवलैः   | ११५           | ३६       | प्राग्वाटवशाभरणम्<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 880         | ५२               |
| नृपव्यापारपापेभ्य.         | २६०, ४३०      | ७८, १३२  | प्रीणितारोषविश <u>्वा</u> सु-                              | ३७९         | १२१              |

| J                                | पद्याङ्क    | पृष्ठाङ्क |                              | पचाह्न      | प्रशह         |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|---------------|
| फणिपतिमघवाद्या यत्र              | १५९         | 42        | मित्रद्रोही कृतप्तश्च        | <b>२</b> ६४ | ८१            |
| बभ अह नव बुद्ध                   | ७२          | २७        | मिलिते तद्दलयुगे             | १५०         | ५७            |
| बिल गरूआ गिरनार                  | १०९         | ३५        | मीनानने महसिते               | ४२२         | १३०           |
| वाणे गिर्वाणगोष्ठीम्             | <b>२</b> 8८ | હ         | मुंज भणइ मिलाणवइ०            | २६          | \$8           |
| वापो विद्वान् वापपुत्रो०         | 382         | ११८       | "                            | २७          | \$8           |
| बीजलिआ वीजी वार                  | १०५         | ३५        | मुक्त्वापि पुण्डरीकाक्षम्    | २४५         | ७३            |
| बृहस्पतिस्तिष्ठतु मन्दबुद्धिः    | ९०          | २९        | मुखमुद्रया सहाऽन्ये          | २२८         | ७१            |
| बौद्धैचौद्धो वैष्णवैर्विष्णु०    | २०१         | ६८        | मुख्ज-मोजमुखाम्भोज०          | २३५         | ७२            |
| भजेन्माधुकरीं वृत्तिम्           | ३५९         | ११९       | <b>मुद्गानुद्गतमुद्गरान्</b> | 888         | १३४           |
| भाऊ भराहि काइ                    | १९३         | ६३        | मुनीना को हेतुर्जरठ०         | १५६         | 46            |
| भीमदेवस्य नृपस्य                 | १३६         | ५१        | मूर्खस्तपस्वी राजेन्द्र!     | ४३१         | १३२           |
| भुङ्जीमहि वय भैक्षम्             | ९५          | ३०        | मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा      | ३७६         | १२१           |
| भूपभूपलवपान्त ०                  | २१४         | ७०        | मृद्धी शय्या प्रातरुत्थाय०   | ३१७         | १०६           |
| भूभृता निजगृहेषु                 | १३९         | ५१        | मेरुणा मनुजदुर्रुभेन         | १३८         | ५१            |
| भोजराज <sup>।</sup> मया ज्ञातम्  | ३५८         | ११९       | मौलिं मालवनायकः              | ४०३         | १२६           |
| भोली मूधि म गब्बु करि            | ४१९         | १२९       | यः सप्ताननसप्तिसोदर०         | २४२         | ७३            |
| <del>श्रातः पाणिनि सवृणु</del> े | ४२८         | १३१       | यत्त्वयोपार्जित वित्त        | १३०         | ५०            |
| मइ नाईउ सिद्धेश                  | १००         | ३४        | यथा धेनुसहस्रेषु             | ४३६         | १३३           |
| मदी मुख्से रह करड                | १४२         | ५२        | यदनस्तमिते सूर्ये            | ३४१         | ११७           |
| मसासी मज्जरओ                     | ३०४         | १००       | यदि दी दिनं चरित्रैः         | २ ३-्४      | ७२            |
| मगुच्चिय अलहंतो                  | १६          | १२        | यदिह ऋषिते कर्म              | <b>४३</b> फ | १३३           |
| मज्जासी मसरओ                     | ३०३         | १००       | यदेतचन्द्रान्तर्जलद् ०       | ३४४         | ११७           |
| मन तबोल म मागि                   | १०६         | ३५        | यदाये चूतकारस्य              | २०९         | ६९            |
| मद्रैर्निद्रादरिद्रै. कुरुभि०    | ४४३         | १३४       | यद्भविष्याधिको धीरैः         | ३२८         | ११३           |
| मन्नीश । गुरवस्तुभ्यम्           | १५५         | 42        | यद्यपि हर्षोत्कर्षम्         | 88          | , १६          |
| महत्तराया याकिन्या               | ३१६         | १०५       | यन्मयोपार्जित वित्तम्        | २२०         | 90            |
| मह वयरियस्स ठाणं                 | १७४         | ६०        | यशःपुञ्जो मुङ्जो             | २४          | १४            |
| मा गोलिणि मन गव्वु               | २३          | \$8       | यशोवीर! लिखत्याख्याम्        | १३१         | ५०            |
| माणस्णा(डा) दस दस                | ३७७         | १२१       | यस्योवींतिलकस्य निर्मल०      | ४४२         | १३४           |
| मातृमोदकवद् बाला                 | ३१३         | 808       | यादोऽङ्गशोणितकपायित०         | <b>८७</b>   | २९            |
| मान मुञ्च स्वामिनी               | 8 \$        | १५        | यावदुच्छ्वसति प्राणी         | २९८         | ९६            |
| मान्धाता स महिपतिः               | ४१५         | १२९       | या श्रीः स्वयं जिनपतेः       | १७८         | ६१            |
| मा मण्डक कुरुद्धेगम्             | ३०          | \$8       | यूकालिक्षशतावली              | ३९७         | १२५           |
| मार्गे कईमदुस्तरे                | २०४ ु       | ६९        | यो में गर्भस्थितस्यापि       | २७०         | <b>&lt;</b> 8 |

|                                                    | पद्याङ्क     | प्रसङ्        | _                           | पद्याङ्क     | प्रशङ्क        |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| य्रौष्माकाघिपसन्धिवि <u>त्र</u> ह <b>०</b>         | ३५३          | ११९           | विष्णुः समुद्यतगदायुत्०     | <b>३</b> १२  | 808            |
| रम्य्रेषु वस्तुषु मनोहरता                          | ४२१          | १३०           | ्विस्फारस्फारधन्वा र्       | ્પદ          | ं १९           |
| रसातल यातु तवात्र ^                                | ३६२ -        |               | वेलामहस्रकस्रोल०            | ३्७८         | १२१            |
| राजँस्त्वं राजपुत्रस्य                             | २६५          | ८१            | वेषः कोपि तुरुष्क०          | 24           | २९             |
| राजा खय हरति माम्                                  | १०           | ,             | वेसा छडि वडाइति             | ृ३१          | \$8            |
| राणा सन्वे वाणिया                                  | ११०          | ३५            | वैधव्यसदृश दु खम्           | 9            | ~ <b>११</b>    |
| रात्रौ जानुर्दिवा भानु                             | ३५४          | ११९           | वैरिणोऽपि हि मुच्यन्ते      | ३६४          | ११९            |
| रामनन्दशशिमौलिवत्सरे                               | ९८           | ३१            | वैरोचने रचितवत्यमरेश०       | २५७          | ७७             |
| रे रे श्रामकुविन्द                                 | 749          | ু ৩৩          | व्रजत व्रजत प्राणा          | ५०           | १८             |
| रे रे चित्त कथ भात                                 | ४०५          | १२७           | शतानि चाष्टादश              | २२३          | ७१             |
| रे रे वातुललोका                                    | १६७          | ५९            | शत्रुञ्जये जिने दृष्टे      | १६५          | ५९             |
| लक्ष लक्ष पुनः लक्षम् 🕠                            | ३४३          | ११७           | शशिदिवाकरयोर्प्रहपीडनम्     | ५१           | १८             |
| रुक्ष्मि प्रेयसि केयमास्य <b>०</b>                 | <b>् १८७</b> | ६र            | शीतत्रा न पटी०              | ३५७          | ११९            |
| रुक्ष्मी नन्दयता रतिम्                             | २३०          | ७१            | शूरा सन्ति सहस्रशः          | - १२२        | ४२             |
| लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे                          | ३६, ४२०      | १५, १२९       | श्रीगर्वोप्मभिरुप्मलेषु     | १७३          | ६०             |
| लच्छि वाणि मुहकाणि                                 | ३९९          | १२५           | श्री चौछुक्य! स दक्षिणः     | १२५          | ४३             |
| रुव्धा <sup>.</sup> श्रिय सुख <sup>्</sup> स्पृष्ट | २१८          | ্ ৩০          | ्श्रीमत्कर्णपरपरागतमवत् ०   | २१६          | ७०             |
| लिख़तु लिखतु धाता                                  | १७७          | ्र <b>६</b> १ | श्रीमत्प्राग्वाटवरो         | <b>\$</b> 88 | ५३             |
| लिखन्नास्ते भूमिम्                                 | ४२           | - qu          | श्रीमानभयदेवोऽपि            | २९४          | ९६             |
| होक विलोक्य धर्न् <u>धान्य</u> ०                   | ३८१,         | धरेरु         | श्रीवृस्तुपाल तव भाल०       | १८६          | ६२             |
| लोक प्रच्छति मे वार्ती                             | ३७४          | र्ने हरेंर    | श्रीवस्तुपाल! प्रतिपक्षकाल! | २४७          | 98             |
| वञाद्धीद्धपरिस्फ्रत्यी                             | २५५          | ७६            | श्रीवस्तुपाल श्रियमेष       | २३८          | ७२             |
| वाढी तड वढवाण                                      | ११३          | ३५            | श्रीवस्तुपालस्य पत्नी       | १४५          | 48             |
| वर्प्मप्राहरिके द्विजे                             | ३३४          | ११६           | श्रीविक्रमादित्यनृपस्य      | ३०५          | १०१            |
| वस्तुपालसचिवेन                                     | १९१          | ६्३           | श्रीविकमादित्यनृपात्        | १३५          | ५१             |
| वस्त्रप्रतिष्ठाचार्याय                             | ६५           | २५            | श्रीशत्रु इत्य-रैवता भिष०   | १५८          | <b>५८</b><br>- |
| वार्द्धिमाधवयोस्सौषे                               | ९९           | ३३            | श्रीसिद्धपुरे रम्ये         | ९६           | ३०             |
| वाहनौपधिपायेय०                                     | १६६          | ५९            | श्रोतव्य सौगतो धर्म         | ५७           | १९             |
| विघ्नाषिव्याषिसहर्त्री                             | १३७          | ५१            | श्व कार्यमद्य कुर्वीत       | ३७५          | १२१            |
| विधाय योगनीरोधम्                                   | <b>२९५</b>   | ९६            | श्वानचर्मस्थिता गङ्गा       | ४३३          | १३२            |
| विमे माहरिके नृपः                                  | Ę            | 9             | श्वेताम्वरा कलितकम्बल०      | ره<br>و مع   | २८<br>३४       |
| विभुता-विक्रम-विद्या                               | 885          | <b>પૃ</b> ષ   | पडहडीया पगार                | १०३          | २४<br>१२९      |
| विमलदण्डपतिर्विमल०                                 | १४३          | ५३            | सउ चित्तह सट्टी मणह         | ४१७<br>४१७   | १२०            |
| विश्वासप्रतिपन्नानाम्                              | २६२          | ८१            | स एष भुवनत्रयप्रथित०        | ३६७          | 170            |

|                            | पद्याङ्क   | पृष्ठाङ्क |                                  | पचाङ्क           | प्रशङ्क       |
|----------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------------|---------------|
| सुवर्णग्रीवामण्डने         | २५२        | ७६        | समुद्र त्व श्लाघेमहि             | <b>२</b> ४१      | ৩३            |
| सूत्रे वृत्तिः कृता दुर्ग० | १९९        | ६७        | सम्पत्ती नियमः शक्ती             | ४३९              | १३४           |
| सेजपालकसहस्रचतुष्कं        | २२२        | ७१        | सयलजणाणदयरो                      | १४               | <b>ર</b> ર્રે |
| सेतु गत्वा समुद्रस्य       | २६३        | ८१        | सरिसे माणुसजम्मे                 | १३               | ११            |
| सोऽय कुमारदेवी कुक्षि०     | १४७        | ५५        | सा नित्य कला                     | ३३१              | ११६           |
| सौरभ्यमालगुणमाल०           | १८०        | ६१        | सिंहशिशुरपि निपतति               | ३२७              | ११२           |
| सायूद्धकरड्ककुट्टनरता      | १६२        | 46        | सीस कहव न फुट्ट                  | २९१              | ९४            |
| स्रस्ति क्षत्रियदेवाय      | २७४        | ८५        | सुकृत न कृत किञ्चित्             | २१९              | ७०            |
| खित श्री मूमिवासात्        | २२७        | ७१        | सुलस्य दुःलस्य न कोऽपि           | ३८०              | १२१           |
| खस्ति श्रीब्रह्मलोकात्     | <b>२२६</b> | ७१        | सुखासेच्य तपो मीम                | ४३२              | १३२           |
| खिस्त श्रीमित पत्तने       | ४०१        | १२६       | सुन्दरसरि असुराह                 | १३२              | ५०            |
| खामिन् समुद्रविजयात्मज०    | १७६        | ६१        | हसेर्रुव्धप्रशसेः                | २३१              | ७२            |
| स्वार्थारभप्रणतशिरसाम्     | ३११        | १०४       | हहो श्वेतपटाः किमेप              | ७४, ४०८          | २७, १२७       |
| सत समतादिप तावकीनम्        | १३४        | ५१        | हरिहर! परिहर गर्व                | २५८              | ७७            |
| <b>सं</b> सारमृगतृप्णासु   | ४०६        | १२७       | हा कस्स पुरोहं                   | ७६               | २७            |
| सङ्ग्रहेकपरः प्राप         | ४३८        | १३३       | हारो वेणीदडो                     | १५               | १२            |
| सङ्घो वाग्भटदेवेन          | १६१        | ५८        | ह्रणवरो समुत्पन्ने               | २                | १             |
| सत्य यूप तपो ह्यामः        | ३६६        | १२०       | हृदि त्रीडोदरे वहि०              | १८४              | ६२            |
| सत्त्वैकतानृवृत्तीनाम्     | ३३२        | ११६       | हेम तुहाला कर मरू                | 800              | १२६           |
| सद्यस्तृप्यति भोक्तारम्    | ३२५        | १११       | हेलानिद्द्ष्णियमहेम०<br>क्रिक्टि | <b>ર</b> પઁરે, ે | ११८           |

### पुरातनप्रवन्धसङ्गहान्तर्गतविशेषनाम्नां सूचिः ।

### *%*€ अकाराचक्षरानुऋमेण ﴾३

| _                                          |           | (05080)                 |               |                   |                        |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| ओं                                         |           | अमृतवरसला               | २४ }          | भाडि              | 900                    |
| ओंकार [ नगर ]                              | ९३        | अम्बह                   | ३९, ४०, ६२    | आन्नेय            | ९२                     |
|                                            | • `       | भम्बा                   | ५१, ५२, ९८    | आदिदेव 🕽          | ५१                     |
| अ                                          |           | अम्बावीदेवीप्रासाद      | ३०            | भादिनाथ ∫         | ५२                     |
| अइबुक मिछक                                 | 40        | <b>स</b> भ्विका         | 9,0           | भानाक             | ५४, ३८                 |
| अग्निक वेताल                               | २         | अम्बुचीच                | 906           | आभड ३३,४३         | , ४७, ४८ १२४,          |
| अग्निपखालंड [ पछेत्रहर ]                   | ४६        | अयोध्या - ।             | 994           |                   | १३२                    |
| अङ्केवालिया [ प्राम ]                      | Ec, 40    | ु अरिट्टनेमि रे         | 98            | <b>आभीर</b>       | ३६, ८२                 |
| अङ्ग [ जनपद ]                              | १३४       | ्रअरिष्टनेमि ∫          | ९७            | <b>आ</b> भू       | ५३                     |
| अचलेश्वर                                   | ६३        | <b>अ</b> रिष्टनेमिशासाद | २७            | आम                | ९८                     |
| अच्छोटक [ सरोवर ]                          | २४        | अरिसिष्ट [राजवैद्य]     | ७९            | आमड }             | १२४                    |
| अजमेरीय [सघ]                               | ३१        | अर्जुन                  | 998           | आम्बद ∫           | ३२, ४६, १२६            |
| अजयपाछ [ राजा ]                            | ४७-४९     | अर्बुद्गिरि १३, ५१      | , ५२, ६३, ६५, | आम्बा )           | ३४                     |
| अजय रा                                     | १०२       | Ę٠                      | ७, ७०, ८४, ८५ | आस्याक ∫          | ३४, ४७                 |
| अजितसिंह सूरि                              | 94        | अर्बुद्चैत्य -          | ৩০            | आबासण             | १२                     |
| अढारहीउ                                    | ७८        | भलवि                    | २४            | आम्र              | ४३                     |
| अणपन्नी                                    | 900       | <b>अ</b> लवेसरी         | २४            | आम्रेश्वर         | ९६                     |
| अणहिल [ राय ]                              | १०२       | अलावदीन [ ईरितीण ]      | १३५           | आरासण             | ३०, ३१                 |
| अणहिल गोप                                  | १२८       | <del>अवर्</del> दिश     | 99६           | <del>आहेत</del>   | 98                     |
| अणहिलपुर )                                 | ५३        | े अवन्ती :[ नसूरी ]     | 98            | <b>आ</b> ऌति      | 28                     |
| -अणहिलवा <b>ड</b>                          | 34        | अवन्तीसक्रमाल्य         | 90            | आछि               | 28                     |
| अणहिञ्चपत्तन 🖒                             | ५३        | अवलोकन्दिखर             | ३४            | आछिग [ कुम्भकार ] | १२३                    |
| अणहिलपुर                                   | १२, ३३    | अशोकचन्द्र              | २६            | आलिग [प्रधान ]    | १२५                    |
| ,, पुरी                                    | २७        | अशोकवनिका               | ३०            | आलिग [ पुरोहित ]  | 3 9                    |
| अनुपमही (अनुपमा)                           | ६३        | अश्वपति                 | २१            | आवइयक [ प्रन्थ ]  | १०३                    |
| ्रभुवादि राडल [तपसी]<br>स्थादि राडल [तपसी] | ३८        | <b>अश्वरा</b> ज         | ५४, ५७        | आशराज ]           | વવ                     |
| <i>ृ</i> हे , इं सह                        | 36        | अश्विनीकुमार            | ९६            | भाशाराज           | પુષ                    |
| अनुपम देवी ५४, ५७, ६                       |           | <b>अ</b> श्वेश्वर       | ३२            | आशापही            | ३२, ८०                 |
| -अनुपम सर                                  | ६३        | अष्टकवृत्ति [ प्रन्थ ]  | 904           | आशी [नगर]         | ८६, ८७                 |
| अनुपमा                                     | 40, 44    | अष्टादशशती [देश]        | ۲8            | आषाढ [ श्रावक ]   | ९६                     |
| अन्धय ( अन्धक )                            | 996       | अष्टापद [पर्वत]         | ४२, ९३        | आसपाल             | ३३, ६९                 |
| <b>अ</b> भय                                | ४२        | असणिदेवी                | १०२           | भासराज            | ५२-५४, १०२             |
|                                            | ६, ३३, ९५ | <b>अह</b> स्मद्         | ८९            | आसराज-प्रवध       | ५३                     |
|                                            | , ९६, ११२ | आ                       |               | <b>आसराजवसही</b>  | Ę٧                     |
| <b>अभिनवार्ज्जन</b>                        | २०        |                         |               | आसापही            | ५ <sup>५ ५</sup><br>२७ |
| अभिनव राम                                  | 6         | आकाशयान [विद्या]        | ९४            |                   |                        |
| अमर [पण्डित, कवि]                          | 96        | आकृष्टिविद्या           | ४७, ७५        | आह <b>र</b> ग्राम | <b>રે</b> 9            |
| अमृतमयी                                    | २४        | धाकेवालीय [प्राम]       | ৬८ ।          | भाल्ह             | १०२                    |
| पु॰ प्र॰ स॰ 1                              | J         |                         |               |                   |                        |

| • •                         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
|                             | इ                              |
| इन्द्रजाल विद्या            | 3 4                            |
| 2                           | इ                              |
| <b>ईश्वरसूरि</b>            | ४९                             |
| 4 - 1 / 4 . 1               | उ                              |
| <b>उ</b> ज्जयन्त            | ४२, ९८                         |
| <b>उ</b> ज्जयिनी            | 9, 2, 92, 23, 39,              |
|                             | ३८, ९७                         |
| डाजित सेल 🕽                 | ९९                             |
| उज्जिलसिहर ∫                | ३४                             |
| उत्तरमधुरा                  | 99                             |
| उत्तररामचरित्रगा            |                                |
| <b>उदयचन्द्र</b>            | 924                            |
| <b>उद्यन</b> ३२,            | , ३४, ४२, ४३, १२३,<br>१२४, १२६ |
| उदयप्रभ ो                   | ६४, ७६०                        |
| उदयप्पह }                   | १३, १३,                        |
| <b>उद्</b> यराज             | १३६                            |
| उदयसिंह                     | ४९, ५०                         |
| उद्यसीह ∫                   | १०२                            |
| उपदेशमाला [ य               |                                |
| उपदेशमाला वृत्ति            | 1                              |
| <b>उ</b> मा                 | 90, 998                        |
| उमापतिधर<br>उरगल [ पत्तन ]  | 80                             |
| उरम्ब [ यसम् ]              | 98, 88                         |
| 2.4                         | <b>ड</b> र                     |
| जदा } ( उदय                 |                                |
| ऊदाक ∫<br>ऊदावसही           | २७, १२६                        |
| अप्राप्तहा<br>अप्रमालपर्वत  | २७                             |
| ऊपरवट [ अश्व ]              | ४४<br>६९                       |
| <b>ऊ</b> मादे               | 926                            |
| •                           | 来                              |
| ऋषभदेव                      |                                |
| ऋपभग्रासाद                  | 90 9<br>30                     |
| <b>अरपभवि</b> ग्व           | ₹°<br>₹°                       |
|                             | ओ                              |
| ओजेनिनदी                    |                                |
| ओढरजाति                     | <b>ዓ</b> ዓ४<br><b>४</b> ४      |
|                             | क                              |
| कइवास [ मंत्री ]            |                                |
| कड्वास [ मन्ना ]<br>कच्छदेश |                                |
| कच्छेश्वर                   | 994<br>93                      |
| 11 - O 41 (                 | 713 1                          |

| r 7                  | 0.214              |
|----------------------|--------------------|
| कटक [नगर]            | १३५                |
| कडी [प्राम]          | ४६                 |
| कण्टेश्वरी [देवी]    | ४१, ४२             |
| कण्ठाभरण [ व्याकरण ] | 939                |
| क्दुवदीन [पातसाहि]   | १३५                |
| कन्यकुञ्ज            | १२, ९८             |
| कपर्दि [ मत्री ]     | ३७, ४३             |
| कपर्दि [यक्ष ] ४८,   | ६४,६६,७०,१०१       |
| क्पर्टिवारिका        | 960                |
| कपर्दियक्षप्रासाद    | ६४                 |
| कपिल                 | ९४, १०४            |
| कपिलकोट              | १३                 |
| कपूरी                | २४                 |
| कमलकेदारा [ वापी ]   | २४                 |
| कमलादित्य            | १४                 |
| कमलादेवी             | ९८                 |
| कयलोपरी [ग्राम]      | १३५                |
| करणउत्र (कर्णपुत्र)  | ३५                 |
| करडाक                | 60                 |
| करम्यकविहार          | १२५                |
|                      | २, ७, ३५, १३४      |
| कर्ण [ चोलुक्यवशीय ] | फो ९६, १२३         |
|                      | २३, १२६, १३१       |
| कर्णदेव              | - ३२               |
| कर्णवारी             | <sup>1</sup> 999   |
| कर्णाट .             | <b>રે</b> હ        |
| कर्णाटेश             | £ 98               |
| <b>क्</b> रणीवती     | /もし, えどがりっち        |
| कर्मसिष्ट            | ४९, ५१             |
| कर्पूरदेवी           | 66-90              |
| कस्तुरी              | 28                 |
| कस्मीर               | ९७                 |
| कलिङ्ग               | १२६, १३४           |
| कल्याणकटक            | 900, 926           |
| काऊ                  | 78                 |
| काथिंडक [ तापस ]     | 926                |
| काकरयाम              | १२, १२८            |
| काकृ                 | رب . رب<br>دع      |
| कातम्र [ व्याकारण ]  | 939                |
| कादिक                | ę ę                |
| कानडा [ राग ]        | ৬९                 |
| कान्ति )             | <b>२३</b>          |
| कान्ती }             | <b>ع</b> لا, عَ دُ |
| कान्तीपुरी           | २४, ९१, ९५         |

कान्यकुटज ८८, १०३, १२८ कान्हड देव [ नङ्गला ] ४५, ४६ ४४ कान्हाक कामन्दकीनीति १२५ २४ कामल 92 कामला कामिकतीर्थ ८४ कालदण्ड 908 कालिका [देवी] २२ कालिकाचार्य ११, ९२ कालिङ्गीयक ४६ काछिदास १०, ७४, ११६ काली देवी 998 काशी ६, १०३ काइमीर २६ ८३ कामद्रह - [ प्राम ] कासद्रा 926 कासहद 93 काह्यदेव १०२ किराइ २३ कीत् 903 **क्**ञ्चण ąς कुण्ड( णिड )गेश्वरप्रासाद २८,१२३ <del>इ</del>न्ती 46 कुनेर 922 कुमर (कुमारपाल) 923 कुमरविहार ४७ कुमरिक (कुमारपाल) ३८, ३९ कुमारदेव (कुमारपाल) ₹¥ कुमारदेवी ३७, ३८, ३९, ४१,४४-४७, ५२, ५३, ५५,५८, ६५, १२३ कुमारदेवीसर Ęo कुमारपाल ४२ कुमारसभव [काव्य] 90, 998 कुमुद [पण्डित] 930 कुमुदचन्द्र २७-३०, १२० कुरभीपुर 993 कुमरड (कुमारपाल) ४७ 338 कुरु Ę۶ कुरुचन्द १९, २६ कुलचन्द कुहाडि 900 ९३, ९४, १०८ कृष्ण

| <b>कृ</b> ष्णदेव<br>                 | ४५              | 'गाजणपति<br>——                             | ४७               | चण्डिकास्तुति         | १६              |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>केतु</b>                          | ५०, १०२         | गाहर                                       | ४९               | चतुर्भुज              | ८७              |
| केदार                                | Erd             | गिरनार }<br>गिरिनार∫                       | ३५, ३८, ५१, ५८   | चन्दनबाला             | २६              |
| केदारयात्रा                          | ३८              | •                                          | १३६              | चन्दनवसही             | чо              |
| केल्हण                               | 909             | गुणचन्द्र<br>———६—                         | २६, २८           | चन्दना                | २४              |
| कैलाशहास                             | २२              | गुणवर्द्धन                                 | १३६              | चन्दनाचरित <b>ः</b>   | ७५              |
| कोका मलिक                            | १३५             | गुणाक <b>रसूरि</b>                         | 9६               | चन्दवलिह्स व          | ८६              |
| कोडीनार                              | ९७              | गूढमहाकालप्रासाद                           | 90               | चन्द्रविलिद्द् }      | ८६, ८८          |
| कोणामाम                              | 49              | गूर्जर                                     | १२, २१, २७, २९,  | चन्दबलिह्कि 🕽         | ر <b>د</b> و    |
| कोरण्टक [ प्राम ]                    | 900             | t                                          | ५०, ६९, ७९, ११८, | चन्दोमाणा [ प्राम ]   |                 |
| क्रोरण्टगच्छ                         | १३६             | •                                          | १२६, १२८         | चन्द्रज्योर <b>मा</b> | २४, २५          |
| कोरिक                                | 908, 998        |                                            | , २३, २५, २८, ५० | चन्दप्रभ              | ४३, ६१, ८३      |
| कोलिक                                | 960             | गूजरात                                     | ३५               | चन्दप्रभादितीर्थ      | ४३              |
| कोशला                                | ९, ९२ ।         | ्गूर्जरी                                   | ७९               | चन्द्रावती            | ५२              |
| कोङ्कण                               | 86              | <u>गो</u> ज                                | १०२              | चांपलदे               | ४३              |
| कोन्तेय<br>कोन्तेय                   | 999             | ग्रोगा                                     | ३०               | चाइदेव                | १२३, १२४        |
| क्षिति [पुर]                         | ९७              | गागाक                                      | ३१               | <del>चाचरीयाक</del>   | ७६              |
| क्षारा <u>। उ</u> र्ा<br>क्षीरोदवापी | 28              | गोगामठ                                     | Чо               | चाचिग                 | १२३, १२४        |
|                                      | ł               | गोदावरी                                    | ११, १३, १४, २०   | चाचिगदेव              | ६७, १०२         |
| <b>स्ट</b>                           | •               | गोध्रईयाक                                  | <i>₹</i>         | चाणूरमछ               | 9 ६             |
| खगार [ नृप ]                         | ३२, ९८          | गोध्रा +                                   | ६९               | चान्दण                | १०२             |
| खडेराय [ सांखुलाक ]                  | t e             | गोधियक 🕝                                   | <b>'</b>         | चान्द्र               | 939             |
| खरतर                                 | 994             | गोपगिरि ,                                  | २०, २६           | चापोस्कट<br>-         | १२, १२८         |
| खर्पर                                | ٩               | गोपालपुर                                   | ९८               | चामुण्ड               | १२              |
| खलची                                 | १३५             | गोमण्डल                                    | ९८               | चामुण्डराज            | ĘS              |
| <b>स्वापरका</b>                      | ۲ ۲             | गोलं <u>(</u> गोटावरी )                    | २०               | चामुण्डा              | ११, ११०         |
| खेढ [ महास्थान ] े                   | ८२, १३०         | गोविन गोविन गोविन                          | १५, १२९          | चारण २३,              | ३४, ३५, ४७, १२५ |
| ् ग                                  | <b>(</b>        | गों <b>बिन्दें</b> ,[ खू <b>फ्रि</b> रीयाव | 5] ७८            | चारुकीर्ति            | 94              |
| गेंगा [नदी] ७                        | , ८, ३५, ६६, ९३ | गोविन्दाचार्य                              | 996              | चारूपग्रा <b>म</b>    | ९५              |
| गगाधर                                | 7 7 7 7 7 8 8   |                                            | ९, ९६, १२९, १३२  | चालुक्य               | ५६              |
| गगनगामिनी [ विद्या                   |                 | गौडवध [काव्य]                              | 993              | चाहड                  | ३२, १२६         |
| गगनधूछि [नायक]                       | , 88            | गौरी                                       | १२९              | चाहमान                | ८६, १०१         |
| गज्जणपुर                             | १३५             | गौर्जर                                     | २ १              | चाहिणी                | १२३             |
| गणपति [ व्यास ]                      | ۷۰              | ग्यासदीन [ पातसाहि                         |                  | चाहिल                 | ५२              |
| गद्य भारत                            | 96              | प्रथिल-मीमदेव                              | ४९               | चित्रकवछी             | ८२              |
| गन्धर्वसर्वस्व                       | <b>ર</b> ૪      | •                                          | T                |                       | ८, ४४, १०३, १०४ |
| गन्धर्वसेन                           | 9               |                                            | य                | चित्राङ्गद            | १०३             |
| गन्धवह [ श्मशान ]                    | ч,              | घूघलमण्डलिक                                | ६९               | चीच                   | 906             |
| गयणा [ इन्द्रजालिक ]                 | 1               | <b>घृतवसतिका</b>                           | હબ               | चैत्रगच्छ             | ४३              |
| गया                                  | રેપ             |                                            | च                | चोलुक्य               | ३७, ४३, ६१, ६९, |
| गुपा<br>गुजैनक                       | ۷۴, ۷۶          | चकेश्वरी                                   | ৩০               |                       | ७४, १२७         |
| गागिरा<br>ग्रागिरा                   | 38              | चण्ड                                       | १२               |                       | छ               |
| गागक<br>गागक                         | <b>३</b> ६      | चण्हप                                      | ५३               | छादाक [ ठक्क्र ]      | ३०, ४५          |
| र्गागाक<br>गाङ्गेयकुमार              | ۲۰<br>۲۰        | चण्डप्रसाद                                 | ५३, ५५           | छित्तिप               | २०              |
| ર્વાયાત્રજ્ઞાન                       | ١٠- ١           | • • • • •                                  | •••              |                       |                 |

|                              | <b>.</b> . 1          | <del>ि</del> रास्त्रमी         | १०३, १०५        | तिहुअणिसह 🕽                  | ३२               |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| छिपिका                       | 60                    | जिनभद्रस् <b>रि</b><br>जिनभुवन | 49              | तिहुअणमीह }                  | 33               |
| छेकभारत                      | २९                    | जिन <b>म</b> त                 | 95              | तुगलायाद 🕻                   |                  |
| <b>ज</b>                     |                       | जिनवहामसूरि<br>जिनवहामसूरि     | ४३              | तुगलकगाबाट 🕽                 | १३५              |
| जहचन्द }                     | 66                    | जिनशासन<br>जिनशासन             | 98, 00          | तुरक }                       | ৫৩               |
| जइतचन्द                      | 66                    | जिनसासन<br>जिनसिहसूरि          | 908             | तुरप्क }                     | , ८६             |
| जहतलदेवी                     | ५४                    | जिनेश्वरसूरि                   | 94              | तुरष्क) ४९, ५०, ९०,          |                  |
| जगड                          | ४३                    | जिसप-( ही )                    | 926             | तेज.पारु ५२-५७, ६२, ६६-      |                  |
| जगङ्ख )                      | ٠,                    |                                | 902             | ∨३, ७५,                      | 993              |
| ` }                          | ٥٥                    | जीन्द्रराज<br><del>-D-55</del> |                 | तेजपुर                       | ७०               |
| जगङ्खक <i>)</i><br>जगहेव     | २५, ८५                | जीर्णदुर्ग<br>जेटेया           | ६०<br>७८        | · ·                          | , દહ             |
| जगहें <b>य</b><br>जयकेंगी    | *                     |                                |                 |                              | , Ę t,           |
|                              | २९, ३६, १३३<br>८६, ९० | जेसल ( जयसिंह )                | २३, ३५, १३४<br> | तेज्ञा                       | ५४               |
| जयचन्द                       | i                     | जेमर<br>*                      | ₹ <b>%</b>      | तेळपटेव १८, २१,              | १२९              |
| जयतलदेवी                     | ६९                    | जैत्र                          | 28              | - त्रिपुर                    | 908              |
| जयतसिंह                      | १३६                   | जेत्रचन्द्र<br>े               | 68,55           | ें त्रिभुपनपाल ३७, ४८,       | १२३              |
| जयमङ्गलसूरि                  | Чо                    | जेन                            | ६८, ८३, १०५     | त्रिभुपनिष्द                 | 48               |
| जयसिंघ हे सिद्धराय है        | ३३, ४४                | जैनप्रासाट                     | २४, ६५          | त्रिभुवनस्वामिनी             | <mark>የ</mark> ሄ |
| जयसिंह ∫ सिद्धराज ∫          | २३, २५, ३४            | जेनयाचक<br><u> </u>            | 49              | त्रिपष्टिगलाकापुरपचरित       | 66               |
|                              | ३७, ४५, ४८,           | जैनव्यन्तर                     | 49              | त्रिपष्टिशलाकापुरपचरितभण्डार | U                |
|                              | ५८, १३४               | अ                              |                 | ॰ थ <b>ा</b>                 |                  |
| जया                          | 906                   | र्झीझरीयाप्राम                 | र । ६५          | •                            |                  |
| जलालदीन [ सुरत्राण ]         | ५०, १३५               | ट                              | r               | थारापद्रीयप्रासाद            | ४८               |
| जल्हु [कई ]                  | 66                    | <b>टी</b> स्त्राणाञ्चाम        | ९९              | द्                           |                  |
| जसपडह<br>जसवीर } [ हस्ती ]   | ₹ <i>'</i> 4          |                                | ہر د            | दउलती                        | ዓንኒ              |
| 41414                        | 40,49                 | .g                             |                 | दक्षमणी ∽ ू                  | 36               |
| जाकुटि                       | <b>3</b> 8            | डमाणी [ग्राम]                  | Ęw              | दक्षिणिक्षिति [देश],         | १२६              |
| जाङ्गल                       | १२६                   | डाक [प्राम ]                   | ا جون<br>مانگ   | दक्षिणमञ्जरा र               | 99               |
| जाम्ब                        | 9 6 9                 | डामर [सान्धिविश्रहिक           | र्मिल्यु होते । | _                            | 938              |
| जाम्बङ [ वर्ग ]<br>जाम्बक्कि | ३१                    | डाहल [देग]                     | २३, १२,६, १३१   | •                            | 904              |
|                              | 92                    | ढ                              |                 | <b>ट</b> न्तकश्रेष्टि        | २                |
| जावड<br>                     | <b>०</b> ९            | ढकपर्वेत                       | ९१, ९२          | टरिद्रनर }                   | ર                |
| जावहि                        | ९९, १०२               | ढका [पुरी]                     | 6.3             | दरिद्रपुत्तल }               | 3                |
| जावाछिपुर                    | ३२, ४९, ५०            | <b>ढि</b> ही                   | ७०, १३५, १३६    | <b>टशरथ</b>                  | 40               |
| जावालिपु <b>री</b>           | ६७                    | त                              |                 | टशार्ण <b>म</b> ण्डप         | ९४               |
| जासिल                        | ₹9                    | तक्षशिला                       | 900             | दशास्य                       | 926              |
| जिनभह                        | १३६                   | नरगळोळा )                      | 98              | टाउटपुर                      | १३५              |
| जिनहा–°हाक                   | 994                   | तरगमाला { कथा ]                | 6.8             | दान्ताक                      | 998              |
| जितशञ्ज                      | 993                   | तारणगढ )                       | ४८              | टामोद् <b>र</b>              | 98               |
| जिनचन्द्रसूरि                | ३१, ४३                | तारणदुर्ग 🕽                    | ४७              | टाहिमा                       | ٧٤               |
| जिनदत्त                      | ७८,१०७                | तारणदुर्गप्रासाद               | ४७              | दिगम्बर १८, २६-२९            |                  |
| जिनदीक्षा                    | <b>९</b> १            | तारा देवी                      | ८७, १०५         |                              | , S <i>c</i>     |
| जिनदेवी<br>•                 | २६                    | तिलकमक्षरी [कथा]               | 920             | <b>दिगम्बर्</b> चेत्य        | 94               |
| जिनधर्म                      | १०, ९४                | तिलग [ देश ]                   | १२९             | दुर्गसिंह                    | ६७               |
| जिनवि <b>स्त्र</b>           | <b>९</b> १            | तिहुअणपाल                      | ३८              | दुर्योध <b>न</b>             | 308              |

### विशेषनाम्ना सूचिः ।

|                         | 1                                  |                                 | <b>५</b> २, ६९    | नागड ४९, ५०,           | ६७,६८, ७७,८०      |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| दुर्रुभराज              | १०२                                | धवलक ][पुर]<br>धवलक             | ५४, ५५ ६१, ६७     | नागपुर                 | 76, 66, 88        |
| दुसाज                   | ४९                                 | धवलक्ष ( ,,<br>धवलक्षक ( ,,     | > ६, २७, ३२, ३३,  | नागपुरीय<br>नागपुरीय   | ३१, ७०            |
| दुसाजुत्र               | що                                 | धवलका र्रं,                     | ६३, ६६, ७५, ९५,   | नागर                   | ึงจ               |
| देपाक                   | •υ <b>–</b> ξυ                     | •                               | ९६ २६             | नागराज                 | ३३, ४३            |
| देपालपुर                | 9३५                                | धवलार्जुन                       | 60                | नागलदेवी               | ७९                |
| देमतरा <b>ज्ञी</b>      | 939                                | घांगा, घागाक                    | 86                | नागइस्ति               | ९२                |
| देमता                   | २३                                 | धामदेव                          | ३१                | नागार्जुन              | ९१, ९३–९५         |
| देवगिरि                 | ५४, ७९                             | धारा [नगरी ]                    | १४, १७, १९, २०,   | नागिद                  | १३६               |
|                         | ८३, १०७, १२३, १२६                  | -                               | २१, २३, २६, ३५,   | नाटसारि [ राग ]        | ७९                |
| देवदत्त                 | 999, 993                           |                                 | ४४, ५१, ५२, ९५,   | नानाक [किवि]           | \•                |
| देवधर<br>देवधर          | 66                                 | *                               | ९८, ११९, १३१      | नानामछिक               | १३५               |
| देवपत्तन                | ३८,४३,५४,६१,१००                    | धाराक                           | 96                | नामछदेवी               | <b>३८</b>         |
| ·                       | ५३                                 | ्रह्मरागिरि े                   | २५                | नायक                   | 88                |
| देवप्रभ [सूरि]          |                                    | भू <del>वृद्धा</del> गिरिवाटिका | ' <i>&amp;</i> \$ | नारायण                 | १०४               |
| देवल [मह०]              | 3.45°                              | र झारिणी [विद्या]               | ~ « <b>%</b>      | निर्घृणशर्मा           | <b>२</b> 9        |
| देवशर्मा                | 1                                  | धारिणीः [ श्रेष्ठिनी ]          | 900               | निर्वाणकछिका [ प्रन्य  | ٩ ه               |
| देवशाखा [ रागि          | 1-11 ]                             | <u>धारू</u>                     | ४३                | निहाणा [प्राम]         | રુવ               |
| देवसूरि }               | २५–३१, १०७, १२७<br>२७,२८, ३१,४३,४४ | <b>धतरा</b> ष्ट्र               | 996               | नीत [टक्सर]            | Чэ                |
| देवाचार्य ∫             |                                    |                                 | न्                | नीलपट [सप्रदाय]        | 98                |
| देवाचार्यपौषधा          | गार २५%                            | नगरपुराण                        | ્રે ૧ૂર૧          | नेमि [नाथ, जिन]        | 3 q. 3x x3 43.    |
| देवादित्य               | ८२, १३०५३                          | नद्दनारायण्                     | - ু তিও           |                        | ६५, ६९, ८४, ९१,   |
| देवेन्द्रसूरि           | 80                                 | 1                               | . ´               |                        | ९२, ९७            |
| दोधकपञ्चशती             | ४९                                 | नहुल }[पुर]                     | 909               | नेमिचेत्य              | 36                |
| द्वात्रिंशतिका [        | प्रन्थ] १०                         | नडुल 🚉                          | م <b>ر در</b>     | नेमियासाद<br>नेमियासाद | 939               |
| द्वारभट्ट               | ४६, ७९                             | न्द्रुलि(कान्हेंबदेव            | دم, دع<br>دم, دع  | नेमिमन्टिर             | 43                |
| द्वारवती रे             | 89                                 | नन्द ,                          | , 49              | नेह(ड)                 | หุร               |
| द्वारिका ∫              | 300                                | निद्वर्धन<br>० स्वास्त्र        |                   | नोडा सईट               | <b>પ્</b> ર       |
| द्वैपायन                | वैंपर;' १३२, १३३                   | 1 // (*)                        | 922               | _                      |                   |
|                         | ध                                  | नन्दी 🎏                         | ६३                | 7                      | •                 |
| <b>&gt;</b> -           | 94                                 | नन्दीश्वरप्रासाद                | 40                | पचम [राग]              | ७९                |
| धनदेव<br>               | ५४, ९५                             | नमि                             |                   | पचार [देश]             | ९४                |
| धनदेवी<br><del></del> - | 39                                 | नमिविद्याधरान्व                 | ۰<br>۶۷           | पचासर [ ग्राम ]        | 92, 926           |
| धनपति                   | ११९, १२०                           | नयसार [ भट्ट ]                  | ६२, ६९            | पपा [सरोवर]            | -<br>۶۶           |
| भ्र <b>नपा</b> ल        | 0                                  | नरचन्द्र सूरि                   | 903               | पदाउज                  | u९                |
| धनासी [ राग             | 7 4 4                              | नरदेव                           | <b>₹</b> 9        | पणपन्नी                | 900               |
| धन्ध                    | 923                                | नरपति                           | <b>२०</b>         |                        | ] २१,२३,२५,       |
| धन्धुक                  | 174                                | नरवर्भदेव                       | us                |                        | , ३७, ३६, ३८–४०,  |
| धन्ध् परमार             |                                    | नरवर्गा                         | ११, ९७, १०९       |                        | , ४८–५०, ५४, ५५,  |
| धन्याधार [हे            | <sup>२६</sup>                      | नरवाहन                          |                   | 70, 4                  | , ६५, ६६, ६८, ५५, |
| भरणिग                   | ४८, ५४                             | नरसमुद्र [पत्तन                 | 925               |                        | ,८९,९७,९६,१०३,    |
| भरणीश्वर                | <b>२६</b>                          | ਜਲ                              | १३५               |                        | १२६, १३२          |
| धरणेन्द्र               | 9६                                 | <u> </u>                        | १३५               | _                      | 96                |
| धर्मसूरि                | ४३                                 | नसरदीनसाही                      | 96                |                        | ५४                |
| भ्रवल [ मंत्र           | t] <sup>38</sup>                   | नादउद्गी                        |                   |                        |                   |
|                         |                                    |                                 |                   |                        |                   |

| पद्मांकर २६                             | पुलकेशी                          | <b>३</b> ६                               | घट्ट्अ                        | 90                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                         | पुष्करिण <u>ी</u>                | <b>ર</b> ૬                               | बहूया [ चाचरीयाक              | ] ७८              |
|                                         | पुष्कलावतीविजय                   | ६९                                       | वनास नदी                      | ~                 |
| पवधावली १३६<br>परकायप्रवेशविद्या ८२     | पुष्पाभरण                        | 28                                       | व(ध <sup>१</sup> )न्धुराज     | ५१                |
|                                         | ·                                | ४३                                       | वपभद्दसुरि                    | ९८, ९९            |
|                                         | पुष्फचूला<br>पूनड [साधु ]        | 90                                       | वर्षर [ वेताल ]               | 9, 9 <b>३</b> ४   |
| ****                                    | पूर्णचन्द्र                      | २६                                       | वर्वरक                        | 7, 73             |
| परमार [वश ] १२, २३, २५, ४३,<br>४४, १२८  | पूरा                             | <b>उ</b> र                               | विछ [राजा]                    | ८२, ९७, १०२       |
| परिमल २०                                | पृथिवीस्थान [ पत्तन ]            | 99                                       | यहडा <b>ह्</b> च              | 93%               |
|                                         | पृथ्वीराज                        | ८६, ८९, १३५                              | बहुरूपिणी [ विद्या ]          |                   |
| पत्यपुर ९५<br>पहीम्राम ८२               | पेटलाउ <i>द</i>                  | દ્દહ                                     | व्रह्मक्षत्रिय<br>व्यक्षत्रिय | 9 પ્              |
| पहुविराय, पहुवीस ( पृथ्वीराज ) ८६       | पेयू<br>-                        | २५                                       | मस्त्राप्त्र<br>मह्मा         | ७४, ८७            |
|                                         | पेयूहर                           | 24                                       |                               | ९०, ८७<br>१०३     |
| पाटलिपुत्र } [ पत्तन ] ९२<br>पाटलिपुर   | पेरोज<br>-                       | १३६                                      | वाकरी [ वेश्या ]              | १०५<br>१५, ७४     |
| पाणिनि १३१                              | पोतनपुर                          | 906 1                                    | ्रवाण [किव ]                  | -                 |
| पाण्डव १०८                              |                                  | , ३९, ४३, १२३                            | याप्रुड [ राजपुत्र ]          | ५१                |
| पातसाहि ८३, ८७, १३५                     | प्रतापम्छ र                      | ر بر | ्यालचन्द्र                    | ४९                |
| पाताक ८२                                | प्रतिष्टानपत्तन                  | 99                                       | वालधवला                       | ४१                |
| पादलिस(°सकपुर) ६३,९१                    | श्रातष्टानपत्तन<br>प्रतिष्टानपुर | ९४, ११६                                  | वालभारत                       | 96                |
| पादलिस सूरि ९१-९४                       | प्रतिमाणा                        | ९२                                       | व्राल्ह्मसूरि                 | ७६                |
| पाद्रदेवता २१                           | प्रथिमराज                        | , ८७                                     | यावन्                         | २४                |
| पापक्षय [हार] ४०, ४१                    | प्रद्योतनसूरि                    |                                          | वाहडदेव                       | ३२, ३९, ४०, ४६,   |
| पारस [श्राद्ध] ३१                       | प्रफुछ [ श्रेष्टी ]              | ९२                                       |                               | १२३, १२४, १२६     |
| पाराचि [भूमि] १३३                       | प्रभास [तीर्थ] ६९,               | 4                                        | वाहुक [ शल्यइस्त ]            | २८                |
| पारूथक र पर                             | प्रश्नप्रकाश [प्रन्थ]            | 47, 117, 174<br>' % 88                   | वाहुडढेव                      |                   |
| पारूथक } [ द्रम्म ] ५१                  |                                  | ४३, ६७                                   | वाहुछोदपुर 📑                  | , 933             |
| पार्वती २१                              | प्रदहादनपुर                      | - 1                                      | वीजलिआ                        | , ३५              |
| पार्श्व [नाथ, जिन] ६८, ८३, ९१, ९६,      | प्राकृत [भाषा ]                  | <b>६, ९२, ११२</b>                        | बुद्धि [योगिनी]               | ३६                |
| 900                                     | प्राग्वाट [वश ] २                | ६, अब्रुज्ञपर, भ्रुर,                    | <b>बुद्धिमागरस्</b> रि        | 9 <b>4</b>        |
| पार्श्वचेस्ट्रं २६                      |                                  | <b>६२, ६८, १०</b> १                      | <b>वृहद्</b> गच्छ             | २६, १०३           |
| पार्श्वतीर्थ ३१                         | प्राचीमाधव                       | 88                                       | <b>बृहस्प</b> ति              | २९ ९२             |
| पार्श्वनाथचैत्य ६०,९५                   | प्रियगुमज्जरी                    | 995                                      | चोटिक<br>चोटिक                | ४१                |
| पार्श्वनाथप्रतिमा ९१                    | त्रियमलेक [तीर्थ ]               | <b>६</b> 9                               | वोमरिक                        | ર.<br><b>ર</b> ેડ |
| पार्श्वनाथविस्व १०                      | <b>प्रेम</b> लदेवी               | ३८                                       | वोसरी }                       | ३२                |
| पार्श्वमूर्ति ७०                        | फ                                |                                          | बोहित्थ [वश]                  | <b>३</b> २        |
| पालित्तय [सूरि] ९५                      | फणिपति                           | ५८                                       |                               | ६८, ८३, ९८, १०५,  |
| पालीवाणक ६५                             | <u> </u>                         | २४                                       | 7                             | १०६, १३०          |
| पासिल [ श्रावक ] ३०                     | फलवर्द्धिका ग्राम                | ३१                                       | वहादेवकुल                     | 38                |
| पाहिणी ३७                               | फऌ्                              | २४                                       |                               | भ                 |
| पिप्पलाचार्य ७५                         | फूलंड                            | १२                                       |                               |                   |
|                                         | ्र व                             |                                          | भक्तामरस्तव                   | 95                |
| पुडराक ६६, ७०<br>पुण्डरीकिणी [नगरी ] ६९ | वडली                             |                                          | भट्टमात्र                     | 9, 4, 6, 996      |
| पुण्यसार ९७                             |                                  | ७९                                       | भद्रवाहु<br>अनेशर             | <b>99</b>         |
| पुरन्दर २९                              | वकुरुादेवी<br>वद्गारुदेश         | १२३                                      | भद्रेश्वर                     | 90                |
| 45                                      | । पन्नालद्श                      | 66                                       | भयहरस्तव                      | १६                |

|                                                |                                   | 101               |                  | रपर                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| भरत [राजा, चक्री] ४२,                          | ५८ सघव                            | ५८                | महिणछ पट्टिलक    | ९५                  |
| सव (शिव)                                       | १३२ मङ्गाहडपुर                    | <b>રુ</b> દ્      | सहिरावण          | ₹ <i>९</i>          |
| भवानी (पार्वती)                                | १३२ मण्डनगणि                      | ९२                | महिषपुर          | 84                  |
| भाक                                            | ५४ मतोडातीर्थ                     | ĘĘ                | महीधर            | 94                  |
| भाण्डागारिक                                    | १०२ मधुरा                         | 99, 92            | महुआ             | ४३                  |
| भानुमती                                        | ८१ मदन                            | vv                | सहेश्वर          | २९                  |
| भारती १९, ८१-                                  | -८३ मदनपाल                        | <b>५</b> ३, ५४    | मागू             | 933                 |
| भारत, छेक                                      | ७८ मद्नब्रह्म                     | २३-२५             | माइदेव           | २३                  |
| गद्य                                           | ७८ मदनायतन                        | v                 | माऊ              | <i>२५, ५४</i>       |
| — बाल                                          | ७८ मद [देश]                       | १३२               | माऊहर            | <b>\$14</b>         |
| — (महाभारत)                                    | १९१ मधुमती                        | 99-909            | मागध             | 49                  |
| भावड                                           | ९९ मधुसूदन                        | ९२                | साध [कवि]        | 90, 08, 904,        |
| भिल्लमाल १८, १                                 | १३१ इम्लोरमो                      | <sup>1</sup> ~ 99 |                  | 930, 939            |
| सीम २१,२३,५४,६५,१                              | १८, भी नामाणनगर                   | 909               | माघकाव्य         | 90                  |
| વસુકુ, ૧૨૨, ૧                                  | भूमाणाकर                          | ,909              | माणिकउ [पछेडउ]   | _                   |
| भीमगान्धिक                                     | भिष्ठ, मस्माणी वित                |                   | माणिक्य          | २७, २८, ३१,         |
|                                                | न्यु सयण                          | 4 ६               | माणिक्यसूरि      | ५०, ६४, ७६          |
| भीमदेव ५१, ५२,                                 | ९५ मयणल(ह)देवी                    |                   | माधव             | ₹°, ₹₹,             |
| भीमप्री[य]द्राम ३३, ३४,                        | 44                                | 933, 938          | माधवदेव          | <b>२४, २५</b>       |
| <b>भु</b> ण्डपर्वत                             | <sup>38</sup> मयणसाहार            | ४६, ७९            | <b>माधवप</b> हित | २४, २५              |
| <b>भु</b> वनपाल                                | भे६ । मसूर [किनी                  | 95, 98            | मानखे(पे)टपुर    | ९३, ९४              |
| <b>अ</b> वनपालेश्वरप्रासाद                     | <b>५६ भरह</b> हदेश <sup>र ह</sup> | 7 99              | मानतुङ्ग सुरि    | १५, १६, १२ <b>१</b> |
| भूणपाल                                         | ७४ मरु [भूमि]                     | १२६               | मानदेव सूरि      | 900                 |
| <b>भू</b> ण्डप <del>र्</del> षेत ,             | ९८ स्कृदेवी                       | , 88              | मानस [सरोवर]     | -<br><b>२</b> ४     |
| <i>M</i> <b>3.</b> 3. 4√                       | १२८ मरुमण्डक                      | 1 7 63            | मारव             | 48                  |
| मृगुकच्छ भे रे६, ४०,                           | 41/2/4/51                         | ३२, ८४            | माछदे            | ५२                  |
| <b>न्द्रग</b> पुर ५,४०, ५६, ६२,                | <sup>६५</sup> , मलधारं [ गच्छ ]   | १२७               | सारुक ]          | ३२, ५०              |
| it think es,                                   | ( Ad Charal ad Ad Chara           | ५१                | मारुयक 🕽         | 86, 993             |
| मैरव [राग]                                     | <sup>08</sup> मिलकसूनई।           | १३५               | मालव १७,         | २०, २३, २४, ३१,     |
| भैरवानन्द [ योगी ]                             | ६ मिलका                           | र, १३५            | ३५, ४४           | , ६७, १०२, ११९,     |
| भोगवती<br>                                     | ९४ महादेव                         | ५४, ६५, ९०        | १२३,             | १२६, १२८, १३१       |
| भोगावह                                         | ३५ मह्नवादि [सूरि]                | ८३, ९६, १३०       | मालवक            | १०, २१, ९६          |
| भोगीन्द्र<br>भोज [ हप ] १४, १७-२३, ५१,         | १० मिछिक                          | لإه               | मालवपति          | ডৎ                  |
|                                                | । साक्ष्यकात्राच                  | ३९, ४०, ४६, ४७    | मालवमण्डल        | २७                  |
| ७२, ९६, ११७, १ <sup>.</sup><br>१२१, १२२, १२९–१ | +18 vidb                          | १२                | माछवराज्य        | 93                  |
|                                                | १७ सहणका                          | १२८               | मालवा            | , 3x                |
|                                                | ४३ महमद                           | ९०                | मालवेश           | 98                  |
|                                                | ९१ भहमूद                          | 354               | माल्हणादेवी      | 90                  |
|                                                | महापश्चि                          | ९७                | माहिन्द          | ९०२                 |
| <b></b>                                        | महाभारत                           | १२४               | माहेच            | 93                  |
|                                                | ५४ महाविदेह                       | ६९, ११४           | माहेश्वरप्रासाद  | २४                  |
| सकराणा ६६,                                     |                                   | 96                | माहेश्वरी        | ३३                  |
| मगध ।                                          | २६ महावीर                         | ا 3>              | मिणालव <b>ई</b>  | 98                  |

| मुझ [ नृग ]            | १३, १५-७२,      |
|------------------------|-----------------|
| • •                    | १२८, १२९        |
| मुणालवई                | १२९             |
| सुदृल                  | १३४             |
| मुद्गलबदी              | ۷۰              |
| मुद्रलपातसाहि          | ८५              |
| मुनिचन्द्र             | २६, ३१          |
| मुनिसुवत [ देव ]       | ३२              |
| <b>मु</b> निसुवतचैत्य  | ४५, ६२          |
| <b>मुनिसुवतप्रासाद</b> | ३२              |
| <b>मुर</b> ढनरपति      | ९२              |
| मुरारि                 | १२२             |
| सुहडासा [ प्राम ]      | १२३             |
| मुहुयानगर              | ९९              |
| मून्धउर                | <b>१३५</b> }    |
| मूलराज                 | १३, ७७, १२८     |
| <b>मृ</b> णालवती       | · १४, १२९       |
| मेघ [राग]              | ७०              |
| मेडतकपुर               | 93              |
| मेद [ जाति ]           | 909, 902        |
| मेदपाट                 | ४४, १०२         |
| मेरी ,                 | २४              |
| मेर                    | २०, ५१          |
| मेलगपुर                | ३२              |
| मेवाढ                  | 39              |
| मेहता [ प्राम ]        | ५४              |
| मोगा                   | ८२              |
| मोजदीन [ सुरत्राण ]    | ६६, ७०, १३५     |
| मोडकुलू '              | 9२३             |
| मोढेरपुर 👉             | ં ૮૨ િ          |
| ं य                    | ,               |
| यक्षदेवकुल 🥻           | -               |
| यक्षनाग                | ३२              |
| यमुना [नदी]            | <b>९</b> २, १३५ |
| यवनव्यतर               | ٤٤              |
| यश पर्टर्ष [ हस्ती ] े | २३              |
| यशश्चनद्               | १२३             |
| यशोधन 🚿                | 992             |
| यशोधर 🎁 🤼              | ६२              |
| यशोभद्र                | ७५, ११५         |
| यशोराज                 | ८६              |
| यशोवर्मा ६,२           | ३, २४, ३५, १०९  |
|                        | १३, ६७, ७०, ७१  |
|                        | •               |

| याकिनी [साध्वी]              | १०३                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| याज्ञवल्क्य                  | 998                                                    |
| युगादिदेव ४३, ६६, ८३         |                                                        |
| 1                            | ,<br>३, ५२                                             |
| युगादिदेवभाण्डागार           | र, ।<br>२४                                             |
|                              |                                                        |
| युगादिफलही                   | ১১                                                     |
| युधिष्टिर १२९                |                                                        |
| युगधराचार्य                  | 960                                                    |
| यूकावसही                     | 924                                                    |
| योगशास्त्र                   | १२५                                                    |
| योगिनीपुर ८६, ८              | ७, ८९                                                  |
| ₹                            |                                                        |
| ्रक [वणिक् ]रः रे १, ८       | <b>२, ८३</b> ३-                                        |
|                              | ७३                                                     |
| <b>प</b> ष्टुप्ति            | •                                                      |
| र्फ़िसह                      | <b>39</b> ,                                            |
| रित                          | १२० ी                                                  |
| रतिरमण (कामदेव)              | १२२                                                    |
| रतपुञ्ज                      | ८४                                                     |
| रतपुर                        | ८४                                                     |
| रत्नप्रभ े ुँँ               | 97,0                                                   |
| रतदोखर                       | بره کو م                                               |
| रसीअड } [ योगी ]             | ८४                                                     |
| रसीयाक रियामा 🚶 "            | ८५                                                     |
| राजपुत्रवाटक 👯               | 286                                                    |
| 1                            | ૼૢ૽૽૽ૢૺ૽૽ૺૼૺ૽૽ૼૺ૽<br>ઌ૽૽૽૽ૺૼૺ૽૽ૺૼૺ૽૽ૼૺ૽૽ૼૺ૽૽ઌ૽૽ૼૺઌ૽૽ૼૺ |
| 1 -                          | 9, 22 .                                                |
| राज़िवहार ।                  | 30'                                                    |
| राजशेखर ஆ ' भूम              | <b>૧</b> ૧૬                                            |
| राजस्थापनाचार्य [विहद]       | ફ હ                                                    |
| ै राजिल                      | 993                                                    |
| 1. 9                         | •                                                      |
| राजीमतीं १३                  | 60                                                     |
| ेराम (रार्मचन्द्र) ८,९,२६,४५ |                                                        |
|                              | 994                                                    |
| रामकथा                       | 8                                                      |
| रामदेव                       | ११२                                                    |
| रामराज्य                     | 8                                                      |
| रामशेन [ प्राम ]             | ३२                                                     |
| रामायण                       | C                                                      |
| रायविङ्कार [ विरुद ]         | ३२                                                     |
| रायविहार                     | ३०                                                     |
| रावण १०९, ११५                |                                                        |
| राष्ट्रक्टीय                 |                                                        |
| रासिछस्रि                    | ६२                                                     |
| रुक्मदीन                     |                                                        |
| . ए <b>ग्यपु</b> ।प          | १३५                                                    |

```
रुद्दाइच (रुद्रादिख)
                               98
रुद्ध [शिव]
                              998
 रुद्रमहाकाल
                               २४
रुद्रादित्य [मंत्री]
                     १३, ४४, १२८
 रूपवती
                              930
रैवत [ गिरि, तीर्थं ] ३४, ४७, ५२, ५३,
            ६०, ६५, ६९, ८२, १३२
 रैवतक [पर्वत] ३४, ४३, ६१, ९३,
           ९४, ९७, ९८, १२६, १३२
 रैवतकपद्या
 रैवततलहट्टिका
                               96
 रोदिक (रुद्रादिख)
                              990
 रोहणगिरि, रोहणाचल
                           9, 998
                               २५
                              909
 लेक्सी
                              938
 लक्ष्मीधर
                                94
लृख[म]णसेन
                           68,66
 लखणावतीपुरी
                           68, 66
, लघु वाग्मट
                                ९६ .
 रुछितविस्तरा [ वृत्ति ]
                        १०६, १०७
 रुछिता
                           ६२, ६३
 रुखि(छ)तादेवी
                       ५४, ६३, ६७
 लवणशसाद्
 खवणसमुई ,,
 लवदोसिक
 लपणावती
 लहर [ठऋर]
<sup>र</sup>लाखण
                        909, 9
 लाछलदेवी
 लाट [देश]
                ३२, ६६, ९३, १
 लाडदेश
 लापाक
 लाहउर
 छीलादेवी
 लीलावनी
 लील्र
 लुखाई
 ऌणपसा ो
 ऌ्णप्रसाद ∫
 ऌणसीह
```

ॡ्णिग

|                        |                                 |                        |                           |                            | • • •                                  |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| छ्णिगवसदी              | प३, ६५                          | वाणारसी                | १५, २०, ६५                | विप्णु                     | ६९, १०४                                |
| <b>हो</b> डियाणक       | 998                             | वादी देवस्रि           | ३०                        | वीकम                       | १०२                                    |
| लोहरिक } [इम           | म रे                            | वामणी                  | २४                        | वीकमओॅ                     | <del>}</del>                           |
| स्रोहडिय <b>र्र</b> ि≒ | , , , , , , , ,                 | वामदेव                 | હષ્                       | वीघरा                      | 902                                    |
|                        | व                               | वामन                   | ९७                        | वीर [जिन]                  | ३२, ४२, ९४, १०४                        |
| वहँजलिया               | 86                              | वामनस्थली              | ६२, ६८, ११४               | वीरणाग                     | <b>२</b> ६                             |
| वद्गेश्वर              | 97.5                            | वामराशि                | १३५                       | वीरप्रतिमा                 | <b>८</b> ३                             |
| वचनवरसला               | 38                              | वायडज्ञातीय            | ७८                        | वीरदेव                     | ३२, १०७                                |
| वच्चस्वामी             | 55, 909                         | वायउपुर                | ३२                        | वीरधवल                     | ष४-५६, ६५-६७,                          |
| वज्राकर                | .,, .                           | वाराणसी                | ८६, ८८-९०, १०७            |                            | ६९, ७८                                 |
| वटक्पपुर               | ६४                              | वारादीसहिता            | 80                        | वीरम                       | ५४, ६५-६७                              |
| <b>घटपद्रपुर</b>       | 88                              | , बारही                | 5 j 998                   | <b>चीरमति</b>              | १२८                                    |
| वडीयारदेश              |                                 | ् वालीनाए 🕐            | ं संदेशः भारतः ।<br>भारता | वीरराज (वीरधव              | ल) ५७                                  |
| वद्यामाम               | 933                             | वासुकि                 | <b>64</b> 7               | ्री वीराचार्य              | ४३                                     |
| वढवाण                  |                                 | वासुपूज्य गृत्य        | २७ ।                      | V चीरह                     | २४                                     |
| वाधुपाल ( वखुपात       | × )                             | विषम (विक्रम)          | , १३६                     | वीसल ो 🚭                   | ६६–६८, ११४                             |
| •                      |                                 | ' विषमकाल              |                           | चीसलदेव }<br>वीसलिक        | ५०, ६८, ७७-८०                          |
| वद्धमाण (वर्द्धमान     | •                               | विष मराय ।             | १२३                       | वासालक )<br>वृद्धसरस्वती   | <b>६</b> ६<br>2 -                      |
| वनराज<br>ययजू          | १२, १२८                         | 11 0 .                 | ۱٬۲<br>۲, ۹۰, ۹۹६, ۹۹۷    | वृद्धसंस्वता<br>वृपम [जिन] | २०<br><b>६</b> ९                       |
| •                      | 45 E                            | विक्रमसेन<br>विक्रमसेन | ۷, ۲                      | विणीकृपाण [विद्व           |                                        |
| वयजूका<br>वररचि        | 48                              | वियहरा                 | A, 49, 909, 996           | चेदगर्भ<br>= चेदगर्भ       | 995                                    |
| वरराच<br>वराहांमिहिर   | ٩٥                              | विक्रमाक               | ४-७                       | वेदिक<br>वैदिक             | 115<br>98                              |
| पराहासाहर<br>रमानपुर   | 80, 89                          | । विसि १               | %-0<br>४२                 | वेष्णव                     | . , 46                                 |
| ्मानधुर<br>भानसूरि 🛷   | 27                              | विज्ञायचन्त्र-         | 66                        | च्यामपही<br>=              | , ,40<br>48                            |
|                        | 41, 84, 998                     | विजयम्म ।              | ९५                        | च्यास<br>च्यास             | us, us, sa                             |
| भी [प्रर] रेज्र<br>ने  | हैं देश, देश                    | विजयसेनस्र             | ५५, ६४, ७५                | च्यासविद्या                | 60, 00, 0°                             |
|                        | 23                              | विजया 🔩                | 960                       |                            | श                                      |
| न<br>भै                | y 20 dod                        | विदुर 🔑                | 1900                      |                            |                                        |
|                        |                                 | विद्याधर [अंत्री ]     | ८८, ९०, १२२               | शकर<br>शख                  | ૧૪, ૧૧૬, ૧૨૦<br>( <b>૫૬, પે</b> પે) ૫૪ |
|                        | <i>9</i> 9                      | विद्यारधरगच्छ          | . 98                      | गख<br>शक                   | (28. 40. 00                            |
| ूँ हुर<br>म            | 993                             | विद्यानन्द             | 992                       | राक<br>शकावतारतीर्थं ~     | • 930                                  |
| भ                      | <b>₹₹, ४₹, ४४, ४७,</b>          | विधापुर                | ξu                        | शक्केश्वर [प्राम]          | ĘS                                     |
| ∓ <sub>7</sub>         | 86, 89, 60                      | विनमि                  | षंट                       | शङ्खेश्वरपार्श्वनाथ        | <b>ξ</b> 6                             |
| . 1                    | ५२-५५, ५७, ५९,<br>६१-६४, ६६-७५, | विभीपण                 | १३४                       | शङ्खल (संदेशन)             | 44                                     |
|                        | vv, vc, co                      | विमल [ मत्री ]         | 49-43                     |                            | <b>३२, ४२, ४३, ५९,</b>                 |
| में, तीर्थ]            | ξο<br>ξο                        | विमलचन्द्र             | <b>२६</b>                 |                            | -६६, ६८, ७५, ८३,                       |
| भोषः म]                | 39                              | विमलवसति               | 49                        |                            | ₹, ९९–१०१, १२ <b>६</b> ,               |
| भोप र                  | 992                             | विमलवसिंह              | ५२                        | .,, .                      | ં ૧૨ <u>૭,</u> ૧૨૦, ૧૨ <sup>૧</sup>    |
| ]                      | ३२, ४०, ४२, ४३,                 | विमलादि<br>-           | ६३, ९४, ९८                | शञ्चअयतलहद्दिका            | - 38                                   |
| _                      | 46, 80                          | विमानविभ्रम            | 38                        | शत्रुअयमाहातम्य            | ~ 46                                   |
| मडर्र 1]               | ९६, ९७                          | विराट [ देश ]          | १३४                       | शञ्जसययात्रा               |                                        |
| सव 'उ                  | ३२                              | विवेकग्रहस्पति [ विरुद |                           | शम्भलीश                    | 903                                    |
| ाचस्पति                | પર                              | विश्वमञ्ज              | 44                        | शम्भु                      | 968, 9 <b>2</b> 8                      |
| पु॰ प्र                | • स• 20                         |                        | •                         |                            |                                        |
|                        |                                 |                        |                           |                            |                                        |

| <b>शाकसैन्य</b>                                          | ۱ ۶۵                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | •                                       |
| शाकभरी [पुरी] ः<br>शाकटायन [व्याकरण                      |                                         |
| शाकटायम [ प्याकरण<br>शाक्यसिंह                           | 908                                     |
| शाक्यासह<br>शातवाहन                                      | ९४, १३०                                 |
| शातपाहण<br>शान्तिकलश                                     | 39, 74                                  |
| शान्तिनाथ<br>शान्तिनाथ                                   | 900                                     |
| शान्तस्तव<br>शान्तिस्तव                                  | 900                                     |
| शारदा [देवी]                                             | 920                                     |
| शासनदेवी<br>शासनदेवी                                     | २६                                      |
| शासमद्वा<br>शिलादित्य                                    | ८२                                      |
| शिकाष्ट्र<br>शिव                                         | 90, 98, 86, 86                          |
| शिवपत्तन                                                 | 23                                      |
| शिवपुर<br>शिवपुर                                         | 903                                     |
|                                                          | 24                                      |
| शिवभूति<br>शिवमार्ग                                      | 928                                     |
| शिवशासन                                                  | ~ ' 85                                  |
| ारावसासन<br>शिद्युपावक्रध [ काव्य                        |                                         |
| रशञ्जनायकयाः कान्य<br>शीलगुणसूरि                         | 92, 926                                 |
| शाल्युनपूर<br>शुभकर                                      | 3 90K                                   |
| - इत्रहारकोडि (साडी                                      | i'                                      |
| श्वेत<br>शैव                                             | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| राप<br>शोभन <sub>्</sub> [ मुनि ]                        | 998                                     |
| शोभनदेव [ सूत्रधार                                       | :] પર                                   |
|                                                          | 94                                      |
| श्री [कन्या]<br>श्रीदेवी                                 | · (                                     |
| श्राद्या<br>श्रीधर                                       | १२, १२८                                 |
|                                                          | ४२                                      |
| श्रीपर्वेत (, )<br>श्रीप्रा <del>खें</del> [कुविन]       | <b>६५, ११६</b>                          |
| श्रीपुंजराज <sup>्</sup> ू<br>श्रीपुंजराज <sup>्</sup> ू | ४२, ४३                                  |
| · AA-                                                    | , ८४, ८५                                |
| - श्राप्रमृस्तार न्युः<br>- श्रीमाताः - र्               | 900                                     |
| श्रीमाल [पुर]                                            | 49, 42, 68-66                           |
| 21410 [34]                                               | 90, 90, 32, 38,                         |
|                                                          | ४२,४९,८३, १०५,                          |
| श्रीमार्कज्ञातीय                                         | १०६, १२६, १३०<br>१०५                    |
| श्रीराग <sup>्</sup>                                     |                                         |
| आर्थ [किवृ]                                              | , ूर्। ७५<br>१२८                        |
| श्रेणिक [राजी]                                           | 1                                       |
| आणक [ राजा ] <sub>,</sub><br>श्रेतपट                     | 31. 30<br>87                            |
| _                                                        | २७, २९<br>१५, २७, २८, १०१,              |
|                                                          | 904, 9 <b>2</b> 0, 930                  |
| श्वेताम्बरीय                                             | २७, ९८<br>२७, ९८                        |
|                                                          | 109 30                                  |

| ं ष                                 |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| पं(ख) गार                           | ३४                  |
| पं(ख)भराग्राम                       | 934                 |
| पड्दर्शनमाता [बिहद]                 | ६३                  |
| पोसरुपानु (खुशरुखान)                | १३५                 |
| स                                   | -                   |
| सहभरी (शाकभरी)                      | ८६                  |
| सह्वाडीघाट                          | ६७                  |
| सईंद [नोडा]                         | ५६, ७३              |
| संखराज                              | *€                  |
| संखेश्वर ;                          | 93                  |
| संग्रामराजा है।                     | ९३                  |
| समेत [गिरि, तीर्थ]                  | ९३ <sup>ँ</sup>     |
| संयोगसिद्धि [ शिप्रा ] ४०           | 189, 80             |
| संस्कृत [ भाषा ]                    | £,90 ~              |
| सगर [ चकवर्ती ]                     | , 40                |
| सजन [ कुलाल ]                       | २८                  |
| सज्जन [दण्डनायक] ३४,                |                     |
| सज्जन [ साकरीयाक ]                  | <b>~</b>            |
| ज्याने अञ्चल                        | 9                   |
| सण्डेराज (सण्डेरा                   | 28                  |
|                                     | `ं २६               |
| सपादलक्षप्रन्थ (महाभारत)<br>समरसिंह | 5 ,90               |
| समरसिंह                             | X 400 to 14 1/4 1/4 |
| सम्रसीद्द                           | تر ۶۰۹              |
| समराक                               | 53                  |
| -सुमरादित्य े 🛒 🔑                   |                     |
| समरादित्यचरितं 💢                    | 904                 |
| र्समसदीन [पातसाहि] - 🦄              | . 051               |
| समुद्रविजय                          | ६१, ८१              |
| सरस्वती [देवी] १०, २६,              | , २७, ४३, ˈ         |
| 992, 9                              | २०, १२९             |
| सरस्वती [नदी]                       | १२८                 |
| सरस्वतीकण्ठाभरण प्रासाद             | १२०                 |
| सरस्वतीकुटुम्ब                      | 996                 |
| सर्वदेवाचार्य                       | 900                 |
| सहस्रकला                            | २४, ४९              |
|                                     | , ४१, ४७            |
| सहस्रिक्डिङ्ग [सरोवर]               | ६७                  |
| सहावदीन [ पातसाहि ]                 | १३५                 |
| साइदेव                              | २४                  |
| साक                                 | २४, ५४              |
| सागर [ द्विज ]                      | २६, ९७              |
|                                     |                     |

| साङ्गण-चामुण्डराज                                                                                                                                                                                                                | દ્દ્           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| साज्ञण [ डोडिआक ]                                                                                                                                                                                                                | ₹ <b>२</b> ′′  |
| साजण (सज्जन)[मं                                                                                                                                                                                                                  |                |
| सातवाहन                                                                                                                                                                                                                          | 99, 59         |
| सात्क [ मह० ]                                                                                                                                                                                                                    | ٥٥ ا           |
| सान्त् [ मत्री ]                                                                                                                                                                                                                 | ३१, ३५, १०७,   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | १३३, १३४       |
| साभ्रमती                                                                                                                                                                                                                         | 96             |
| सामतसीह                                                                                                                                                                                                                          | 9०२            |
| सामाचारी [ प्रन्थ ]                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b> ¥    |
| साम्ब                                                                                                                                                                                                                            | ३२             |
| सारंगदेव                                                                                                                                                                                                                         | ११२            |
| ' सारस्वतमग्र                                                                                                                                                                                                                    | <b>ડ</b> છ     |
| सोलाहण हन्द्रभट्ट                                                                                                                                                                                                                | 93             |
| सालाहण स्वयं स्वयं                                                                                                                                                                                                               | १३६            |
| ृ /इचदीने [ पातसाहि ]                                                                                                                                                                                                            | ८७, ८९, १३५    |
| <b>ं</b> साहारण                                                                                                                                                                                                                  | २७             |
| सिंघरा                                                                                                                                                                                                                           | १०२            |
| सिंह                                                                                                                                                                                                                             | १३             |
| मिहणदेव                                                                                                                                                                                                                          | ′ ७९           |
| सिद्धराज [जयसिंह]                                                                                                                                                                                                                | १३–२५, २८, ३०, |
| <sup>ेर</sup> ३४-३                                                                                                                                                                                                               | ६, ३८, ३९, ४७, |
| ر در الاستان ا<br>الاستان الاستان الاستا | ०५, १२३, १२५,  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | २७, १३१–१३४    |
| सिद्धचंत्रवर्ती 🕝                                                                                                                                                                                                                | २८, २९         |
| सिद्धनाथ ,                                                                                                                                                                                                                       | <b>२३, २५</b>  |
| सिद्धपाल [ कवि 🗓                                                                                                                                                                                                                 | ४२, ४३         |
| सिंद्धपुर 🔧 💆                                                                                                                                                                                                                    | ३०, ४४, ४५     |
| ्रिद्धिर्प                                                                                                                                                                                                                       | १०५            |
| िसिद्धसारस्वत /                                                                                                                                                                                                                  | . ८६           |
| िसिद्धसेन सूरि 💍 🖟                                                                                                                                                                                                               | ३८, ११७        |
| सिद्धसेन दिवाकर                                                                                                                                                                                                                  | 90             |
| सिद्धहेम [व्याकरण]                                                                                                                                                                                                               | , १३१          |
| सिद्धि [योगिनी]                                                                                                                                                                                                                  | , ३६           |
| सिन्धलु                                                                                                                                                                                                                          | 94             |
| सिन्धु                                                                                                                                                                                                                           | १२६            |
| सिन्धुल                                                                                                                                                                                                                          | १३, १५         |
| सिराणा [ श्राम ]                                                                                                                                                                                                                 | <b>4</b> 0,    |
| र्सींघण                                                                                                                                                                                                                          | 28             |
| सीवा                                                                                                                                                                                                                             | २१             |
| सीतादेवी                                                                                                                                                                                                                         | 909            |
| सीतारामप्रवन्ध                                                                                                                                                                                                                   | 30             |
| सीधाक                                                                                                                                                                                                                            | 904            |